# SATAPIŢAKA VOL. 6 EDITED BY PROF. DR. RAGHU VIRA

GANAPATI - TATTWA DR. SUDARSHANA DEVI SINGHAL

# **GANAPATI-TATTWA**

an Old Javanese philosophic text

 $\begin{array}{c} \textit{critically edited, annotated and translated} \\ by \end{array}$ 

Mrs. Dr. Sudarshana Devi Singhal

Kāvyatīrthā, D.Litt.

International Academy of Indian Culture

New Delhi

1958

परमपूज्य बाबू जी (श्रीयुत राधेश्यामजी)

जिन्होंने मुफ्ते स्नेह ग्रौर प्रशंसा देकर दुर्गम गवेषगाा-मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलने में प्रेरगा दी है ग्रौर देते रहेंगे।

> को सादर समर्पित

> > बहूरानी

# शतपिटकम्

#### INDO-ASIAN LITERATURES

### Reproduced in original scripts and languages

Translated, annotated and critically evaluated
by
specialists of the East and the West
in a Series of Collectanea

Founded by

#### RAGHU VIRA

M.A., Ph.D., D.Litt. et Phil., M.P. EDITOR-IN-CHIEF

**ŚATA-PITAKA** 

## आचार्य-रघुवीर-समुपकान्तं

## जम्बुद्वीय-राष्ट्राणां

(भारत-नेपाल-गान्वार-शूलिक-तुरुष्क-पारस-ताजक-

भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-उदयवर्ष-

सिंहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-

चम्पा-द्वीपान्तरादीनां )

एकैंकेषां समस्रोतसां संस्कृति-साहित्य-समुच्चय-सरितां सागरभूतं

शतापिटकम्

# DVĪPĀNTARA-PITAKA

being
The Indonesian Collectanea
in
the series of Indo-Asian Literatures
forming
the Śatapiṭaka

Vol. 3

GAŅAPATI-TATTWA

### शतिपटके

# बीपान्तर-पिटकम्

तत्र तृतीयं प्रसूनं

गणपातितःचम्

तच्च श्रीमत्या सुदर्शना-देव्या ताडपत्रग्रन्थं संपरिष्कृत्य टिप्पणानुवादादिभिः समलङ्कृतम्

#### **FOREWORD**

Ganapati-tattwa is a new text. Only one palm-leaf manuscript is so far known to exist. It is preserved at the International Academy of Indian Culture, New Delhi. It has 37 leaves, each side consisting of 4 lines written in a clear hand,

Ganapati-tattwa consists of 60 Sanskrit anustubh stanzas. The text is badly corrupted. An effort has been made by the editress, Dr. Sudarshana Devi to give a readable version. In every case the original manuscript reading is noted in the foot-notes.

Sanskrit stanzas are followed by Kawi explanations. Sometimes the Kawi enlarges upon the contents of the original Sanskrit stanza. The Kawi text is full of difficulties, small and big.

Ganapati-tattwa is a Saiva philosophical text. It is couched in the form of questions and answers. Ganapati is the divine interrogator and Siva is the high divinity who responds and resolves the mystery of the creation of the cosmos and of the incarnation of man.

Dr. Sudarshana Devi has worked diligently and exhaustively. The text is reproduced in a critical edition, first of all in Balinese script. It is followed by a Devanāgarī transcription. The Devanāgarī transcription is accompanied by extensive footnotes which include almost all the manuscript corruptions and misreadings in the hope that here and there a future editor may be able to profit by them and improve the text further. The footnotes also contain parallel passages from Indian literature. The editress has succeeded in finding a good array of passages from India which either throw a direct light on Gaṇapati-tattwa or provide a general atmosphere of similar concepts. These notes may be said to be the strong point of the edition.

The Kawi part of Gaṇapati-tattwa has been rendered into Hindi. It is not a verbatim translation. It is intended to give a general idea of the contents of Kawi.

The Hindi translation is followed by a Roman transcript of the entire Ganapati-tattwa.

The introduction devotes itself to the tantric and philosophical use of monosyllables and fetters of the alphabet. A comparative table elucidates the relationship between Siva-mahāpurāṇa, Lingamahāpurāna, Mālini-vijayottara-tantra and Ganapati-tattwa regarding the placement of vowels and consonants in different parts of the human body. The numerous significances of single letters or their combinations have been put together in the form of a bijākṣarakoşa, together with references. They are followed by a long series of technical terms, new words, new forms, etc. References are added in most cases. The last item is numerical categories. For the benefit of serious students of the philosophical system developed in Ganapati-tattwa Dr. Sudarshana Devi has given half a dozen detailed synoptic tables (pages 11-16). The reader endowed with a simple knowledge of Devanagari script and a familiarity with Sanskrit philosophical terminology would be able to get into the very heart of Ganapati tattwa through the medium of these tables.

Hereunder I give a résumé of Sanskrit stanzas and Kawi commentary:

1. Ganapati asks Śiva about the origin of five Daivātmās Śiva replies—From Omkāra comes out bindu, which is like the drop of dew deposited on the point of a blade of kuśa grass and made resplendent by the sun. From the bindu arise Brahmā, Viṣnu, Rudra, I Myself (Śiva) and Sadāśiva.

Ganapati again questions about the cosmos. Siva replies—From five Daivātmās issue the five tanmātras: smell from Brahmā, taste

from Viṣṇu, form from Rudra, touch from Myself (Śiva), sound from Sadāśiva. Further, ākāśa came out from sound; its form is like 'ya'; its colour is like quartz. From touch came out wind; its form is like 'vi'; its colour is white. From form came out light; its form is like 'ni'; its colour is white, red and black. From taste came out āpaḥ; their form is like 'O, ma, ye'; their colour is black. From smell came out the pṛthvī; its form is like Om; its colour is yellow. From pṛthvī came out bhūmi. From āpaḥ came out water. From light came out the sun, moon and stars. From wind came out storm. From ākāśa came out svara. From bhuvana came out vegetables and animals.

Gaṇapati now asks about the origin of man. Śiva replies—man also comes out of bindu. Brahmā and Viṣṇu make the body; it is They who have made earth and water. Rudra makes the eyes; it is He who has made light. I (Śiva) have made breath; it is I who has made touch. Sadāśiva makes the voice; it is He who has made ākāśa.

Gaṇapati now questions about the placement of the divinities in different parts of the body and the cosmos. Śiva replies—Brahmā resides in the south of cosmos and looks after the bhūmi. Viṣṇu resides in the north and looks after water. Rudra resides in the west and looks after the luminaries. I, Śiva, reside in the east and look after wind. Sadāśiva resides in the centre and looks after the firmament.

As regards the human body: Brahmā stays in the mūlādhāra, Viṣṇu in the nave, Rudra in the heart, I. Śiva, in the throat and Sadāśiva at the tip of the tongue.

Gaṇapati now wants to know something more about mūlādhāra, nave, heart, throat and tip of the tongue. Siva informs him that mūlādhāra is situated in between the anus and genitals; its colour

is red; it is quadrangular in form; in its centre are eight small lotus blooms; in the centre of the blooms is a jewel shining like lightning; in the centre of the jewel is Om; it is the origin of wind. which goes direct to the Sivadvara and thence to the nose...... filling the entire body. Above the muladhara is the nave at a distance of twelve fingers, with ten small lotus blooms; in whose centre is the dawning sun; in whose centre again is nectar. Above the nave is the heart at a distance of eight fingers, with 31 small lotus blooms covered by fire; there is the sun in the centre of the fire; moon in the centre of the sun, and stars in the centre of the moon, at whose centre is breath; in the centre of the breath is situated the pranalinga. Above the heart is the throat at a distance of twelve fingers, with ten small white lotus blooms. Above the throat is the tip of the tongue at a distance of twelve fingers, with five closed lotuses; in whose centre is the bindusara jewel; at the centre of the bindusara jewel is the pure quartz; at the centre of the pure quartz is void nirvāņa.

Ganapati questions again and Siva answers—In the first month there is foam and milk. In the third month it assumes the form of an egg; its colour is red and blood is formed. In the fourth month the egg assumes the form of Sivalinga. In the fifth month it becomes māyārekhā. In the sixth month it becomes agni. In the seventh month it becomes a yellowish babe. In the ninth month nails and hair are formed. In the tenth month it is completed.

Gaṇapati questions about the power which sustains the child in the womb. Siva answers— Siva, Oṃkāra and linga are called suklasonita.........sūnya keeps the foetus alive for ten months. At the time of birth, nirvāṇa keeps it alive. When the child is capable of uttering 'mummy' and 'daddy', nirvāṇa disappears, and jīva sustains him. In old age, jīva disappears and ātmā comes forth.

Gaņapati asks about the disappearance of forces that sustain the human being and Śiva replies—After its disappearance ātmā enters into jīva, jīva into nirvāņa, nirvāņa into śūnya, śūnya into sūkṣmarūpa....

Śiva again speaks and informs Gaṇapati that the spearhead of ākāśa is linganāda. That is the way which is closed to man. That is the way of Śivātmā. When one dies, something like smoke comes out of the nave. It is Śivātmā which enters the Śiva-maṇḍala. Śiva-maṇḍala is that region where joy is not followed by pain and good is not followed by evil. The five ātmās are—ātmā, parātmā, antarātmā, nirātmā, śūnyātmā. These five assemble in Śivātmā. Śivātmā opens the closed way.

- 2. There are three ātmās—śvāsa, niḥśvāsa, saṃyoga. Śvāsa means the air above; niḥśvāsa the air below; saṃyoga, the two together. The aggregate of these three is 'ri-ātmā, tri-śiva, tri-puruṣa. Ekātmā is mahāśūnya.
- 3. There are six yogas—pratyāhāra-yoga, dhyāna-yoga, prānā-yāma-yoga, dhārana-yoga, tarka-yoga, and samādhi-yoga.
- 4-14. Stanza 4 defines pratyāhāra; stanza 5 dhyāna; stanza 6 prānāyāma; stanza 7 dhārana; stanza 8 tarka and stanza 9 samādhi. Stanza 10 speaks about Lokanātha and Śivālaya. Stanza 11 speaks about Śivalinga and paralinga. Stanza 12 explains svalinga as ātmalinga.

Stanza 13 establishes the superiority of ātmalinga, thousands of other lingas being inferior to it. Stanza 14 gives the relative values of svarna-linga, ātma-linga, akṣi-linga and Śiva-linga.

- 16. The deity of the twice-born is in waters, that of the rais in heaven, that of the people in a piece of stone, while the deity of the sages is ātmā itself.
- 17. The devotee who foolishly makes a para-linga and worships it, obtains only limited results.
- 18. The heart-lotus is the place of gods. Here is established Bhatāra Śiva.

4

- 19. Maheśvara is of the size of the thumb. He shines like quartz. In the divine bodily residence should one meditate upon Maheśvara.
- 20. Ātmā is tikta. By meditating upon Him, one becomes powerful and dominates the seven continents.
- 21. Vișnu stands to the left, Brahmā to the right and Maheśvara in the centre.
  - 22. Siva stays in the heart forever in a minute form.
- 23. Sadāśiva stays in the heart. At the extremity of the heart is the secret quarter. That is very minute. That is śūnyāti-śūnya—smaller than the smallest. It is parama-kaivalya, niḥsreyas. Here there is no room for joy and sorrow.
- 24. The devotee offers his adoration to Siva who is posited in the heart, where bloom fragrant flowers of fourteen syllables. The fourteen syllables are: sam bam tam am im nam mam sim vam yam am um mam om. Their fragrance is constant and eternal.
- 25. Niskala produces nāda; nāda produces bindu, bindu produces moon and moon the visva.
- 26. Viśva is accompanied by candra and bindu by nāda. When they all combine, then is formed Omkāra.
- 27. Viśva enters the candra, candra enters the bindu and bindu enters the nāda, nāda enters the niṣkala. Niṣkala is māyā-tattva,
- 28. From Siva comes out ātmā whose symbol is 'bam'. From ātmā comes out prakṛti whose symbol is 'sam'. From prakṛti comes out āditya whose symbol is 'tam'. From āditya comes out agni whose symbol is 'am'. This is the birth of Panca-Brahma. Their order is im, bam, sam, tam and am.
- 29. Atmā takes shelter in prakṛti, the sun in the ātmā, the fire in the sun and Śiva in the fire. This is known as sthiti of Pañca-Brahma. The order is: sam, bam, tam, am and im.
  - 30. Fire disappears in the sun, the sun in prakṛti, prakṛti in

ātmā and ātmā in Śiva. This is the pralīna of Pañca-Brahma. Its order is: am, tam, sam, bam and im.

- 31. The moon and ātman combine to form a, sun and fire combine to form u, that is, sam and bam form a; tam and bam form u.
- 32. Isana becomes m. Thus Pañca-Brahma is transformed into three letters which form Om. A remains in the centre; m at the top and u down below
- 33. Yam, vam, śim, mam, nam—this is known as the creation of Pañcākṣara. Śim, vam, mam, nam, yam—this is the sthiti or stay of Pañcākṣara. Nam, mam, śim, vam, yam—this is the pralīna or dissolution of Pañcākṣara.
  - 34. Namo dissolves into a and Siva into u.
  - 35. Ya dissolves into m; a and u dissolve into o.
  - 36. M dissolves and is transformed into a dot at the top.
- 43. When liberated, man is characterized by being sakala, kevala-śuddha. His mind is liberated and he becomes nirmala-Śiva. Sakala means endowed with three gunas (sattva, rajar and tamas). Kevala-śuddha means that he has renounced the objects of senses. Dissolution is freedom from the three gunas. Manovijñāna becomes his body. Manovijñāna is also destroyed and that brings to an end all vikalpas. He becomes a yogī.
- 44. This yogi becomes pure and refined by his pure gnosis. He gets liberated. The mind is dissolved.

The ways of getting liberated are external vairagya, paravairagya and Iśvara-pranidhana. Then comes pranayama, dharana and samadhi. By their instrumentality one gets the knowledge of bheda.

- 45-47. They deal with sadudbhrānti i.e. following the way of virtue leading to liberation, and with vyudbhrānti i.e. following the wrong way leading to further incarnations.
  - 48. It deals with the atman that has liberated itself from the

region of the measure of twelve fingers and has become Paramasiva. Atman loses its form. It becomes sūnya and thence parama-sūnya.

- 49. Liberated, having left its region, the ātman goes neither horizontally nor up and down; it becomes viphala, śūnya and kevala. The commentary deals at length with prāṇāyāma (pūrāka, kumbhaka, recaka), etc. Viphala is divided into four categories—niḥspṛha, nirvāṇa, niṣkala, nirāśraya. Each one of them is separately defined.
- 50. A wise man first performs the normal religious functions. Afterwards, he takes to paramakaivalya. He becomes capable of the four viphalas.

The commentary deals with several items, such as mantras for long life, sūryasmṛti, candrasmṛti, praṇava-jñāna, etc.

51-53. u and a disappear into o, m into bindu, bindu into nāda, nāda into śūnya. Higher than śūnya is atyanta-śūnya. Then there are sakala, sakala-niṣkala, niṣkala-śūnya and ati-śūnya,

The commentary gives details which are absent in the original and makes very important contributions for which the serious student is referred to the Kawi text, its Hindi translation as well as the numerous passages from Indian literature that have been cited in the 172 footnotes.

- 54, 55. They deal with bijākṣaras, pañcakāṇḍa, etc. The bijākṣaras ha, ka, śa, ma, la, va, ra, ya, m, um are worth special notice. They appear in Tibet, China and Mongolia in the form of a monogram.
- 56. One who repeats the name of god Mṛtyunjaya attains longevity and becomes victorious in battles. The commentary supplies the pujā.
- 57-59. The text is corrupt and irretrievable. Here there is reference to destruction of poisons and diseases, etc.
- 60. It contains namaskāras to Ganapati and Sarasvatī and prayer for long life happiness and prosperity.

Raghu Vira

## भूमिका

गरापिततत्त्व द्वीपान्तर के शैव मत का प्रितिपादक ग्रन्थ है। वृहस्पितित्त्व में जहां मुख्य मुख्य तत्त्वों की गराना श्रौर द्विविध परमतत्त्व चेतन श्रचेतन, पुरुष, प्रकृति श्रौर उसके संयोग का रोचक हष्टान्तों द्वारा स्पष्टीकररा कर शैव दर्शन के जिज्ञासुश्रों के लिए परिचय कराया गया था तो यहां गरापितितत्त्व में सूक्ष्मतापूर्वक भुवन श्रौर जन्म के परमरहस्य को समभाया गया है। शिवपद श्रौर शिवलोक मुमुक्षु के लक्ष्य हैं। शिविलिङ्ग महोत्तम है। चतुर्दशाक्षरपुष्प पूजा की सामग्री हैं। षडङ्गयोग साधन है। ज्ञान श्रौर साधना के पश्चात् ही तो मोक्ष मिलेगा। गरापित, जिन्हें गराधिप श्रौर गराराज कहकर भटार शिव ने सम्बोधित किया है, जिज्ञासु बुद्धिमान् श्रोता हैं। परमज्ञानमय शिव भटार उपदेश के रूप में शैव दर्शन के भण्डार का दिग्दर्शन करा रहे हैं।

गरापिततत्त्व का प्रस्तुत संस्करण सरस्वती-विहार, नई दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित ताडपत्र पर लिखे हस्तलेख पर ग्राधृत है। इसके पत्रों की संख्या ३७ है, जिनके दोनों ग्रोर ४,४ पिनतयों में काली मसी से सुस्पष्टरूपेण ग्रन्थ लिखा गया है। हाँलण्ड के द्वीपान्तर के ग्रन्थों के लिए प्रमिद्ध लाइडन् विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सूचीपत्र में इस ग्रन्थ का कोई हस्तलेख नहीं है। परिरणामतः केवल इसी एक हस्तलेख के ग्राधार पर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। यदि इसके ग्रन्थ हस्तलेख होते तो निश्चय ही इलोक ५१-५३ तक के पारिभाषिक शब्द शुद्ध करने में सुविधा होती। हस्तलेख का उपसंहार इस प्रकार है—"पुपुत् सिनुरत् रिं दिन। च। व। माघस्य ।।०।। तहुन् १६५३।। तित्यं पञ्जम्बत् बञ्जर्हङ्कन् ।। द्वेन् इ गुस्ति प्रक्कल् तक्मुं ।।०।।०।।"

टिप्पण—इ=श्रीमान्। गुस्ति बालि के वैश्यों की उपाधि। प्रब्कॅल् छोटे से गांव का राज्य द्वारा नियुवत ग्रिधकारी। यह प्रदेश के मुखिया "पुङ्गव" के ग्रिधीन होता है।। तक्मुं = क्लुंकुङ् स्वप्रज (=kingdom) में एक गांव का नाम।।

शब्द वर्णयोग—गणपिततत्त्व में ६० संस्कृत श्लोक हैं। तथा च उन पर किव में विस्तृत टीका श्रीर व्याख्या है। किव-भाग संस्कृत श्लोक की श्रक्षरशः व्याख्या श्रथवा स्पष्टीकरण न करते हुए विस्तृत विवेचना करता है। प्रथम श्लोक में गणपित शिवजी से प्रश्नमात्र करते हैं, परन्तु लम्बी टोका में जन्म श्रीर भुवन के रहस्य को समभने में पाठक तल्लीन हो जाता है। इस ग्रन्थ का एकमात्र उपलब्ध हस्तूलेख होने के कारण पाठान्तरों के श्रभाव में प्रचलित किव शब्दों को उसी प्रकार रखते हुए केवल पारिभाषिक शब्दों के यथासम्भव शुद्ध रूप कर दिए हैं। यथा संसिप्त शब्द, जो कि संस्कृत संक्षिप्त

का अपभ्रंश है, किव भाषा का प्रचलित शब्द है। तपत्रत—किव समास में व्रत को व्रत करना उचित नहीं है क्योंकि लिपि में व शौर व के सर्वथा विभिन्न रूप हैं। परिवर्तन कर देने पर ऐसे प्रचलित शब्दों का श्रर्थ भी उनके लिए विचारगीय हो जाएगा। दूसरी श्रोर जिह्वा के लिए रोचक पाठ जीव श्राया है। इसी प्रकार जिह्वाग्र के लिए जीवाग्र श्राया है। किन्तु इसी प्रसङ्घ में "जीव" संस्कृत जीव (=प्राणी) श्रर्थ में भी प्रयुक्त हुया है। तथा च संस्कृत के इन पारिभाषिक, दार्शनिक, तात्त्विक शब्दों के तत्सम रूप रखने की किव भाषा की सामान्य प्रवृत्ति का देखते हुए इन शब्दों के शुद्ध रूप हस्तजेख-पाठों सहित दिए हैं।

विषय—गण्पिततत्त्व का त्रिषय मुख्यरू पेण् ज्ञान द्वारा मोक्ष, शिवलोक एवं शिवपद-प्राप्ति है। म्पूर्ण ग्रन्थ में ग्रोङ्कार का विशिष्ट स्थान है। ग्रोङ्कार प्रथम मूलतत्त्व है जिससे पञ्चदैवात्म निकले हैं जिनका भुवनोत्पत्ति ग्रीर जन्मोत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्य मोक्ष है। मोक्षप्राप्ति के लिए मुख्यतया तीन वस्तुग्रों की ग्रावश्यकता है—साधनसामग्री, ज्ञान ग्रीर साधक के उत्तरोत्तर पग। पृष्ठ ११ पर दी हुई सारणी गण्पपिततत्त्व की संग्रथित ग्रीर जिटल विषय-परम्परा की स्थूल रूपरेखा है। ग्रन्थ में यद्यपि इतने स्पष्ट रूप से यह वर्गीकरण् नहीं है तथापि हमने उसे विभागों में विभाजित करके स्फुट करने का प्रयास किया है। एक ही सारणों में समस्त रूपरेखा देना ग्रसम्भव-प्राय होने के कारण श्रारम्भ में मुख्य स्थूल रूपरेखा देते हुए उसके विभिन्त ग्रङ्गों की क्रमशः सारिण्यां दी हैं।

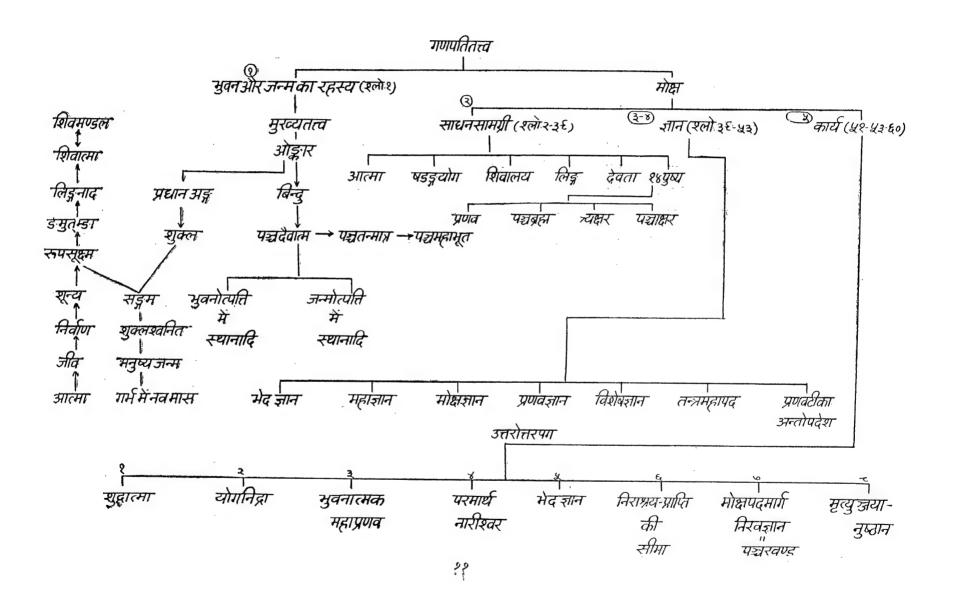



<0— इसकेमध्यमे ---- इसतक सीधा जाता है



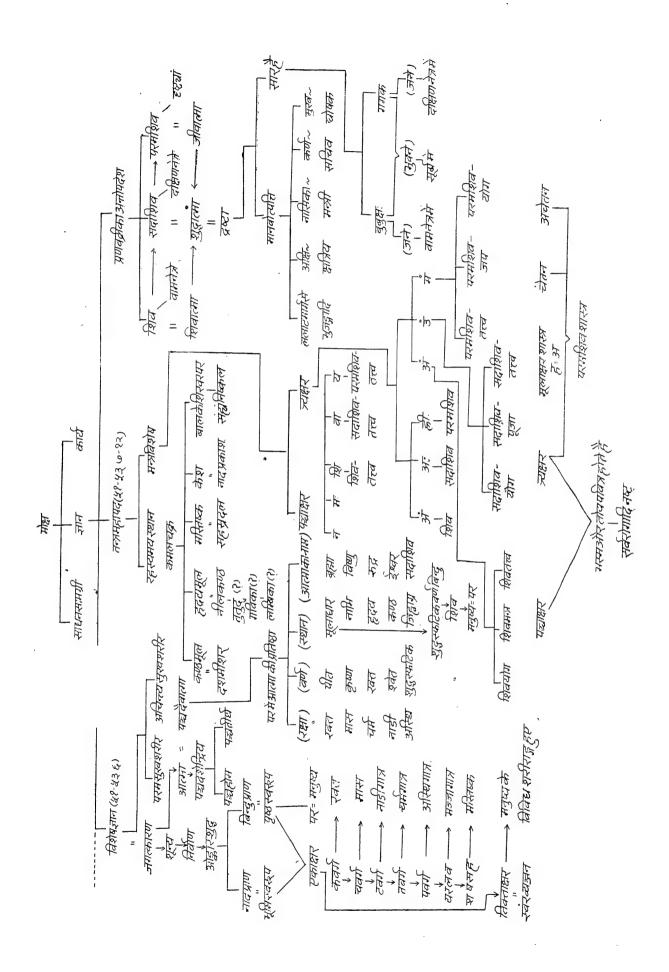

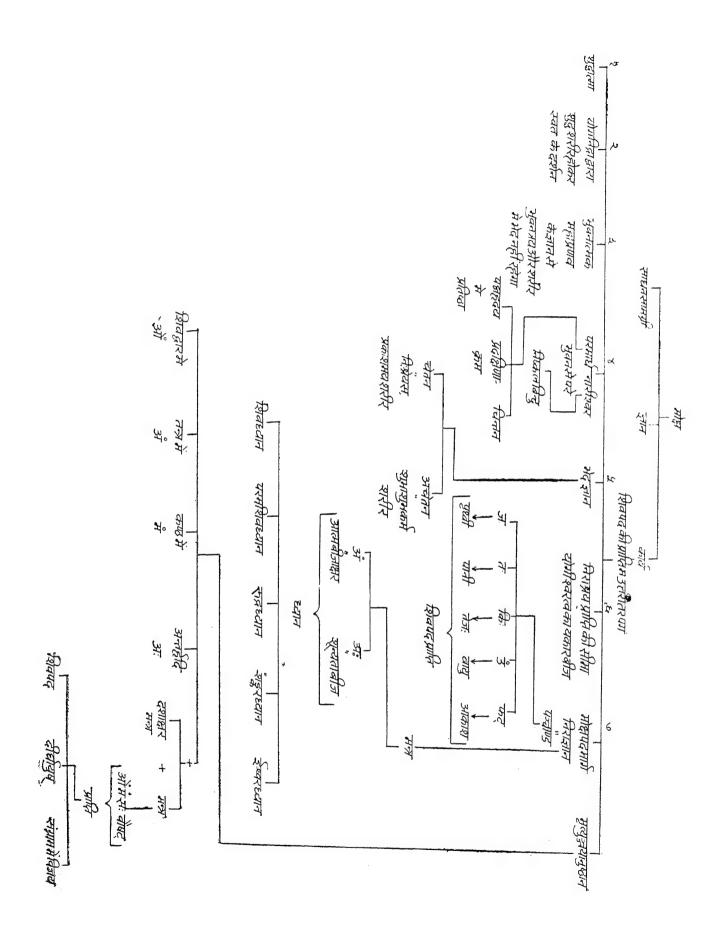

सारिएयों द्वारा गए।पिततत्त्व के संग्रथित विषय की क्रमबद्धता ग्रीर परस्पर सम्बन्ध का ग्रनायास अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रन्थ की दार्शनिकता में बीजों का महत्त्वपूर्ण रथान है। ज्यक्षर प्रएाव से ही जगत्सृष्टि होती है। ग्रोङ्कार ही परमरहस्य का बीज है। चतुर्दशाक्षरमन्त्र को चतुर्दशाक्षरपुष्प कह कर भटार ने ज्ञानपूजा ग्रीर मोक्षप्राप्ति में उसके पवित्र ग्रीर ग्रावश्यक स्थान को सहज शब्दों में रख दिया है।

तन्त्र में बीजों श्रंथित् संक्षेपों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत साहित्य में इनका विविध प्रकार से प्रयोग किया गया है, कहीं गुह्य तन्त्र को ग्रौर भी गुह्य वनाना प्रयोजन है तो कहीं भूत्रपद्धित के कारण संक्षेप हैं। श्रंथित् बड़ी लम्बी चौड़ी बात को इन बोजों की श्र्रह्वला में बांध सुगमता ग्रौर स्फुटता से समभाया जा सकता है। ग्राज का विज्ञान इस संक्षेपपद्धित द्वारा सूक्ष्मता ग्रौर स्फुटता की ग्रोर द्रुतगित से बढ़ रहा है। भारत की भारतीय वैज्ञानिक शब्दाविल में इसका प्रयोग ग्रिनवार्य ही है। वैसे भी भारत की यह प्राचीन परम्परा है। पित्रचम में २०वीं शती के विज्ञान में इसका चरमोत्कर्ष हुग्ना है। वैदिक साहित्य का नासदीय सूक्त ऋग्वेद के प्रसिद्ध "न ग्रसद्" शब्दों को लेकर है। भारतीय संगीत के सात मुख्य स्वर भी बीज हैं—स=षड्ज, रि=ऋषभ, ग=गन्धार, म=मध्यम, प=पञ्चम, ध=धैवत, नि=निषाद। बौद्ध ग्रौर शैव विचारधारा में इन्हें प्रमुख स्थान मिला है। बौद्धधर्म के परमावश्यक गिल्गित् नामक स्थान से प्राप्त हस्तलेखों की धारणी में बीजों का प्रयोग प्रभावात्मक है—वृ वृ वृद्धिकरि । धृ धृ धृतकरि । यु यु ग्रायुष्पालिन । (भाग १, पृष्ठ ७४)।

बौद्ध श्रीर शैव धम के द्वारा इनका प्रचार भारत से सुदूरवर्ती देशों में हुग्रा। चीन ग्रीर जापान में बीजाक्षरों को लिखने के लिए हो "सिद्धम्" लिपि का प्रयोग हुग्रा। चीन की भाषा में वर्णमाला नहीं है, प्रत्येक शब्द के लिए रेखाग्रों से बना विशेष चित्राक्षर है। ग्रतः पितत्र गुह्म मन्त्रों, धारिण्यों ग्रीर सूत्रों के ग्रनुवाद रूप में नहीं परन्तु मूल रूप में ही उनके ग्रधिक प्रभावशाली होने के कारण द्वीं शताब्दी के लगभग की कलात्मक भारतीय "सिद्धम्" लिपि का प्रयोग ग्रारम्भ हुग्रा। बोजाक्षरों के ग्रुद्ध प्रयोग से सहज सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मन्त्र ग्रीर ग्रन्य धारिण्यों के समयसाध्य जपों की फिर ग्रावश्यकता नहीं रहती। Dr. R. H. van Gulik महोदय ने इस विषय पर विवेचनात्मक पुस्तक "Siddham" में लिपि के कलात्मक रूपों का विवेचन करते हुए बीजों ग्रीर बीजमण्डलों का विस्तृत

बर्गन किया है। यथा पृ.७ पर—These tantric adepts who had been initiated into the inner mysteries of the sect considered the most important Siddham letters of all the so-called बोजाझरs (Ch. chung tzu), which represent the essence of a particular God and often also indicate the essence of a particular sutra, mantra or dharani. इस प्रसङ्ग में 'सिद्धम्' बीजाक्षरों के संग्रह, व्याख्या ग्रादि पर जापानी विद्वान् जोउन् का सङ्क्षभागीय वृहद् ग्रन्थ बोङ्गाकु शिन्यों (Bongaku Shinryo) विशेष उल्लेखनीय है (Siddham पृ.१३४)। १७वीं शताब्दों के ग्रारम्भ में नागोया के उत्तर में स्थित मोनो नामक स्थान के शिङ्गोन् मन्दिर के एक भिक्ष यूजान् (Yu-zan) ने प्रत्येक बीजाक्षर को स्तूप के रूप में देखा। बिन्दु=ग्राकाश है, चन्द्र=वायु, शिरोरेखा=ग्राग्न, ग्रक्षर का ग्राकार जल, ग्रीर उसका ग्राघार पृथ्वी है। इस प्रकार भिक्ष यूजान् प्रत्येक बीजाक्षर को इस संसार की वस्तुमात्र के ग्राधारस्वरूप पञ्च महाभूतों से युक्त मानते हैं। बीजाक्षर का लिखना भी कला ग्रीर साधना है। सुलेख में १० बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसकी प्रत्येक रेखा की गोलाई, मोटाई, लम्बाई का विशेष ग्रर्थ है। सुलेख में भो उसकी रहस्यमयता, गुद्धाता, पवित्रता की भलक दर्शक को दिखाई देनी चाहिए (Siddham पृ.१२४)।

द्वीपान्तर में भी इनका प्रयोग तन्त्र ग्रीर शैव दोनों के ग्रन्तर्गत हुग्रा । वर्णमाला द्वारा शरीर के प्रत्येक श्रङ्ग को सम्बद्ध दिखाना शिव रुराए। से बहुत मिलता है यद्यपि उसमें यत्रतत्र परिवर्तन लक्षित है । गए।पितितत्त्व में ग्राने वाले ग्रनेक ग्रन्य बोजों का ग्रध्ययन ग्रीर ग्रर्थ करने से पूर्व ग्रावश्यक है कि संस्कृत साहित्य में विभिन्न स्थलों पर श्राए बोजों ग्रीर बीजाक्षरों को इकट्ठा कर उनके स्थूल वर्गी-करए। द्वारा स्थित कुछ ग्रधिक स्फुट कर ली जाए ।

प्रायः संक्षेप इन परिस्थितियों ग्रौर इन स्थलों पर पाए जाते हैं -

- (१) दर्शनशास्त्र मं --- दार्शनिक प्रयोग, त्र्यक्षरमन्त्र, दशाक्षरमन्त्र ग्रादि (शिवमहापुराण)।
- (२) देवनामों के संक्षेप रूप—भै=भैषज्यगुरु, वि चिनायक।
- (३) धारणी—श्रं=रश्मिविमलविशुद्धप्रभाधारणी ।
- (४) मण्डल ।
- (५) मन्त्र='ग्रीं मन्त्र' (Goris पृ.४७-४८)।
- (६) मन्त्रों में—(ग्र) देवमन्त्र । यथा—विष्णुनृिसहषडक्षरमन्त्रो ग्रों नमो विष्णवे एं क्लीं श्रीं हीं क्ष्मन्यौं फट् (वैष्णव-उपनिषत्संग्रह), शिवपञ्चाक्षरमन्त्र, रामकृष्ण-हयग्रोव-नवाक्षर-मन्त्र, ग्रादि (वै.उ. पृ.१३६,१६१…)।
  - (आ) सप्तवारमन्त्र । सूर्यमन्त्र—ओं ह्रीं तिग्मरक्मये श्रारोग्यदाय स्वाहा । तथा च एं ह्रां ह्रीं सर्वपदाद्दुष्टान्नाशय नाशय । स्वाहावसानो मन्त्रोऽयं मङ्गलस्य प्रकीर्तितः ॥१०६॥ शां शीं शूं शैं ततः शौं शः शुक्रमन्त्रः समीरितः ॥१०६॥

(सम्पूर्ण वार-देवतात्रों के लिए देखिए महानिर्वाणतन्त्र १३.१०४-११३,वेङ्कटेश्वर मुद्रणालय का संस्करण, बम्बई, १६५२)।

(इ) षट्कर्मों में षड्मन्त्रों का विधान—

नमः स्वाहा वषड् वौषड् हुं फडन्ताश्च जातयः। शान्तौ वश्ये तथा स्तम्भे विद्वेषोच्चाटमारणे॥

ग्रथित् शान्तिकर्म में नमः शब्द, वशीकरण में स्वाहा, स्तम्भन में वषट्, विद्वेष में वौषट्, उच्चाटन में हुं, ग्रौर मारणकर्म में फट् शब्द का प्रयोग कर होम करना चाहिए (मन्त्रविद्या पृ. ६७, वेङ्कटेश्वर मुद्रणालय, बम्बई १६५६)।

- (ई) कुकृत्य शान्ति के लिए—ग्रों सं सां सि सीं सुं सूं सें सैं सों सौं सं सः वं वां विं वीं वुं वूं वें वें वों वौं वं वः हंसः ग्रमृतवर्चसे स्वाहा। ग्रनेन मन्त्रेण उदकशराव ग्रष्टोत्तर-शताभिमन्त्रितं पिबेत् प्रातरुत्थाय सर्वव्याधिरहितः संवत्सरेण भविष्यति (मन्त्रविद्या पृ.६८)।
- (उ) दमन ग्रौर निवारण के लिए दुष्टदमनमन्त्र—ग्रों कक्कोल कक्कोल, किलि किलि शोषय शोषय मथ मथ.....क्रूं क्रृं हीं फट्। ग्रमावस्यायां भौमे त्रिमार्गे लक्षजपेन सिद्धिः ।। इसी प्रकार गज, व्याघ्न, चौरभय ग्रादि के निवारण के लिए बीजमन्त्र हैं (मन्त्राविद्या पृ.११८...)। द्वारोद्घाटन, हिस्रजन्तुस्तम्भन, ग्रापन्निस्तारण (तदेव पृ.२१२-२२०) ग्रादि के ग्रितिरवत द्रव्यनाश, नष्टद्रव्यलाभ, द्रव्यशोधन ग्रादि ग्रनेकों बीजमन्त्र हैं। क्रोधशान्ति के लिए बीजों का प्रयोग रोचक है—ह्नीं ठीं ठीं क्रोधप्रशमन हीं हीं हां क्लीं सः सः स्वाहा।
- (ऊ) वशीकरणमन्त्र--बृहत्साबरतन्त्र, वेङ्कटेश्वर, बम्बई १९५६ इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। स्त्रियों को वश में करना, शत्रुमोहिनीमन्त्र के साथ साथ गर्भरक्षा, बालक-रक्षा, वन्ध्यागर्भधारण, सुखप्रसव, पुत्रप्राप्ति ग्रादि के लिए भी बीजमन्त्र दिए गए हैं।
- (ए) साधन, सिद्धि, दर्शन, ग्रात्मरक्षा ग्रादि के लिए बीजयुक्त गन्त्र । यथा—ग्रष्टनायिका-साधन (मन्त्रविद्या पृ.१६०-१६३), डािकनीसिद्धि, भूतप्रेतसिद्धि, पिशाचिपशाचिनीसिद्धि (तदेव पृ.१६५-६), मनस्कामसिद्धि = स्फें स्फें दूं दूं तीं क्लीं हुं हुं सां सि सूं सें सौं सः छां छीं छूं छैं छः हीः फट् स्वाहा (पृ.१७४), शुक्रसिद्धि, सारसिद्धि, ग्रादि (पृ.२०४-२०५), त्रिकालदर्शन, गुरुदर्शन (जपान्ते ध्यानयोगेन प्राप्नोति गुरुदर्शनम् । मन्त्रस्तु हीं हुं गुरो प्रसीद ही ग्रों । पृ.२२०) । दैविवद्यालाभ के साथ साथ ग्रात्मरक्षा के लिए भी बीजमन्त्र है—ग्रों ग्रां हीं क्लीं श्रीं दूं दूं हुं फट् ।......इत्यादि ।
- (ऐ) सबीजयोगसंसिद्धच मन्त्रलक्षग्गमप्यलम् (मालिनीविजयोत्तरतन्त्र ४.६ पृ.२२, काश्मीर-माला ग्रन्थसंख्या ३७):

फे धरातत्त्वमुहिष्टं दादिभान्तेऽनुपूर्वशः । त्रयोविशत्यबादीनि प्रधानान्तानि लक्षयेत् ।।४.१४।। ठादौ च सप्तके सप्त पुरुषादीनि पूर्ववत् । इङघेषु त्रयं विद्याद्विघातः सकलाविध ॥४.१६॥ शिवतत्त्वे गकारादिनान्तान् पोडश लक्षयेत् । कलाः पदानि मन्त्राश्च भुवनानि च सुन्दरि ॥४.१७॥

- (७) मुद्रा-ग्रं, खं ग्रथवा न्य तथागतज्ञानमहामुद्रा के लिए बीज हैं (Siddham पृ. ८४)।
- (८) यन्त्रों में, यथा—व्यष्टि-यन्त्र-स्वरूपम् (वैष्णवोपनिषत्संग्रह, ग्रडचार १६२३, पृ.१३८, ३१८) । बृहत्साबरतन्त्र में पृ.५४,६६ पर शत्रुनाश के लिए बीजयुक्त यन्त्र हैं।
- (६) साम्नः पञ्चाङ्गानि—नमः स्वाहा वषट् हूं फट् (वै.उ. पृ.१६०)।
- (१०) सूत्रों के लिए संक्षिप्त बीज-ग्रीं=महामेघसूत्र।
- (११) वर्णमाला का बीज-प्रयोग, ग्रर्थात् वर्णमाला के बीजाक्षरों द्वारा मानव के शरीराङ्गों ग्रथवा शक्तियों ग्रादि का वर्णन ।।

बीजों में एक स्वर रहता है। व्यञ्जन की दृष्टि से ये एकव्यञ्जन ग्रौर बहुव्यञ्जन हो सकते हैं। एकव्यञ्जन सामान्यतम है। बहुव्यञ्जन के भी ग्रनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, यथा—ह्लीं, क्लीं, ह्क्ष्म्त्व्यं ग्रादि ।। संयुक्त-बीज, व्यञ्जनबीज ग्रौर स्वरबीज 'बीज' पद सहित भी मिलते हैं। ये बीज देवबीज, प्रकृत्यङ्गबीज, रोधकबीज ग्रादि ग्रनेक प्रकार के हैं। संयुक्त बीज के लिए 'शिवबीज' का यह उदाहरण है—

मायातारः शब्दबीजं सन्ध्यार्गन्ताक्षरान्वितम् ।

श्रधेन्दुबिन्दुभूपाट्यं शिवबोजं प्रकीतितम्।। श्रर्थात् माया प्रग्रव, शब्द बीज र, श्रौर चन्द्रबिन्दु श्रथीत् हीं श्रों ह्यों यह शिवबीज है। हीं ≕मायाबीज। (महानिर्वार्णतन्त्र ५.१६५ पर भाषा टीका)

वायु बीज "य" (सिद्धशंकरतन्त्र ५.५) स्रौर पृथ्वीबीज "ल" है (महानिर्वाण ५.१०४ टीका) स्वरबीज एं रोधकबीज है। (सिद्धशंकरतन्त्र५.७ प्.७६)।

बीजों के प्रसङ्गों का विश्लेषण करने के पश्चात् स्रनेक प्रयोगों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं—

- (१) त प्रयोग।
- (२) भिन्न प्रयोग ।
- (३) सांख्यिक प्रयोग।
- (४) शीर्षक-प्रयोग।

तत्प्रयोग—बीज किसी विचार, नाम ग्रथवा भाव के संक्षेप हैं। ये संक्षेप प्रायः अपने संक्षंप्य से किसी न किसी प्रकार से सम्बद्ध रहते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से ग्रीर कभी ग्रप्रत्यक्ष रूप से । एक ही देवता के बहुत से नाम आने पर उसके किसी एक नाम का संक्षेप दूसरे नाम के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यथा गरोश के लिए बीजाक्षर 'वि'। स्पष्टतया यह विनायक का संक्षेप है। इस प्रकार के संक्षेपों को 'तत्प्रयोग' शीर्षक देने का प्रयोजन यह है कि उसी शब्द से कोई व्यञ्जन लेकर बोजाक्षर निश्चित कर दिया जाता है। इस कोटि के सम्बद्ध संक्षेप शब्द के ग्राद्यक्षर, मध्याक्षर ग्रौर ग्रन्त्याक्षर लेकर बनते हैं। स्वर का वही रहना भी ग्रावश्यक नहीं है। स्वरपरिवर्तन की सम्भावना के साथ साथ ग्रानुस्वार ग्रौर विसर्ग ध्विनसौकर्य ग्रथवा प्रभाव के लिए जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरगों द्वारा उपरिकथन की पुष्टि इस कार हैं—

ग्राद्यक्षर संक्षेप—रां=रामाय, वृं = वृहस्पतये, क्लीं = कृष्णाय। रां तथा वृं में स्वर का भी परिवर्तन नहीं हुग्रा है। केवल उसे गरिमामय, गुह्य बनाने के लिए ग्रनुस्वार जोड़ दिया गया है। कृं के स्थान में क्लीं सम्भवतः ध्विन की दृष्टि से ग्रिधिक ग्रच्छा होने के कारण है। सुं = सूर्याय (Goris पृ.६७), दां = दत्तात्रेय (वै.उ.पृ.१६०), दीर्घ का ह्रस्व ग्रीर ह्रस्व का दीर्घ होने के उदाहरण हैं। भै = भैषज्यगुरु, स = सद्योजात (वृहस्पतितत्त्व क्लोक १४), पू = पूजामेघसागर (Siddham पृ.६७) ग्रादि में सर्वथा ग्राद्य ग्रक्षर लेकर उसमें बिना कुछ जोड़े संक्षेप कर दिया गया है। ग्र=ग्रघोर, ए=एकजटारक्ष (Siddham पृ.६२) स्वर-बीजाक्षर हैं।

मध्याक्षर संक्षेप—वज्जकर्म के लिए कं(Siddham ६२) प्रमुस्वार-सहित बीजाक्षर है। वज्जगन्ध के लिए गः विसर्ग-पुनत मध्याक्षर संक्षेप है। वज्जहास और वज्जमाला के क्रमशः हः भ्रौर मं संक्षेप हैं। यहां दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया गया है। वज्जहीप भ्रौर वज्जगीता के बीजाक्षरों दीः भ्रौर गीः में वही स्वर है, विसर्ग के साथ। तथागतकरुणा में क, तथागतिज्ञ्ञा में जि, तथागतवक्त्र में व, तथागतहास में ह समास के उत्तर पद के प्रथमाक्षर हैं। सहिवत्तोत्पादधमंचक में च उपान्त्य है। स्रमोधपाश में मो भ्रारम्भ से दूसरा है। मध्याक्षर संक्षेप बहुत प्रकार से किए जाते हैं। उनका संक्षेप करना परम्पराम्भौर पद्धति-बद्ध है भ्रथवा नहीं, भ्रौर यदि है तो उसकी पद्धति क्या है, इसका समाधान बीजाक्षरों का विशाल कोष बनने के पश्चात् ही सम्भव है। क्योंकि कई उदाहरणों में जहां माला सी है वहां निश्चित प्रतीत होता है कि किस भ्रक्षर को संक्षेप में रखा जाए। जैसे तथागत के साथ जो शब्द मिलाया जाएगा उसका प्रथमाक्षर बिना किसो परिवर्तन के बीजाक्षर होगा। वज्ज से बने समासों में भी दूसरे पद का प्रथमाक्षर बीज है यद्यपि उसमें परिवर्तन हो जाता है। परन्तु इसकें साथ ही साथ वज्जकेतु के लिए त्रां, वज्जरत्न के लिए ग्रां, वज्जाकुश के लिए जः, वज्जयाश के लिए हूं, वज्जभूप के लिए जः, वज्जविकरण के लिए रो, भ्रादि पर्याप्त बड़ी संख्या में विकल्प भी हैं (Siddham पृ.दर...)।

• ग्रन्त्याक्षर संक्षेप—इस प्रकार के संक्षेप उपरिवर्णित दोनों से ही श्रपेक्षाकृत बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं। ग्राग्न के लिए न संक्षेप का प्रयोग मण्डल के भागविशेष वज्जधातु के मध्यभाग Ken-pen hui (Siddham प्. द१)में हुग्रा है। वज्जराजा के लिए जा, समन्तभद्रायु के लिए यु, सुबाहु के लिए हूं, शतद्नी के लिए दनीं, ग्रच्छ के लिए छ, गूढ के लिए ढ, ग्रादि, सरल सुबोध संक्षेपों के साथ साथ बहा के लिए मैं का ग्रन्त्याक्षर पाठकों का ध्यान ग्राक्षित करता है। चन्द्रप्रभ, रत्नमुकुट के बीजाक्षर केवल ग्रन्त्य स्वर लेकर बने हैं, ग्रथित दोनों का बीजाक्षर ग्र है। ल बीज का प्रयोग तीनों रूपों में

हुआ है— लवरा के लिए ल आद्यक्षर संक्षेप है, ह्लादन के लिए ल मध्याक्षर है, और तेल के लिए ल अन्त्याक्षर बीज है। फ=शोफ, स्फार, वि=व्योम, वैराग्य (यहां दोनों ही बार स्वर-परिवर्तन कर दिया गया है), ड=डमरुक, जड, आदि उसी अक्षर के दो प्रकार से संक्षेपों के उदाहररा हैं। घ बीजाक्षर बहुतों के लिए प्रयुक्त हुआ है—धन, धान्य, बुद्धि, इन्द्रध्विन, ध्यान, धन्वन्तरि (Comprehensive English-Hindi Dictionary पृ.५७)।

भिन्न प्रयोग—बहुत बड़ी मात्रा में बीजाक्षर ग्रपने संको पों से भिन्न हैं। बज्जपारिमता के लिए हूं, धर्मपारिमता के लिए हों:, रत्नपारिमता के लिए त्रः। वं महामायूरीधारणी का संकोप है। ग्रों महामध्य है। ग्रं रिक्मिवमलिबगुद्धप्रभाधारणों का बीजाक्षर है। दिव्यदुन्दुभिमेघिनिर्घोष ग्रीर समन्तभद्र जैसे रोचक नामों के लिए भो ग्रं बीजाक्षर है। यां ग्रवताकितेश्वर है तो कं एकदशमुख ग्रवन्तोकितेश्वर है। हीं: सहस्रबाहु ग्रवलोकितेश्वर के लिए ही नहीं चिन्तामिण्चिक्र के लिए भी है। एक ही बीज के विविध देवों, धारिण्यों एवं सूत्रों के लिए प्रयोग उनकी स्थिति द्वारा हो जेय है। प्रत्येक मण्डल में इनका स्थान ग्रौर संक्षेप प्रायः निश्चित होता है।

किव भाषा के दार्शनिक ग्रन्थ वृहस्पितितत्त्व में प्रसिद्ध बीज स ब त ग्र इ से ग्रारम्भ होने वाले क्रमशः सद्योजात, वामदेव (व के लिए व ), तत्पुरुष, ग्रघोर ग्रौर ईशान ग्राए हैं। इनका शरीराङ्गों, दिशाग्रों, पञ्चकलशपूजा, रुद्रयन्त्र ग्रादि से सम्बन्ध ग्रौर वर्णन संस्कृत साहित्य में विद्यमान है (बिस्तार के लिए देखिए वृहस्पितित्त्व रलोक १४ टिप्पण ५१)। ये ही पञ्चन्नद्र्य बीज प्रस्तुन ग्रन्थ गरापितितत्त्व में ग्राए हैं। किन्तु यहां इनके नए ग्रर्थ किए गए हैं। श्लोक २५ से ३१ तक इन पञ्चन्नद्र्यों के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलीन का वर्णन है। वहां पर इ=शिव (इ=ईशान), वं=ग्रात्मा, सं=प्रकृति, तं=ग्रादित्य, ग्रं=ग्रीन के लिए है। इनका शीर्षक पञ्चन्नद्र्य संस्कृत साहित्य में सद्याजात, वामदेव, तत्पुरुष, ग्रवोर, ग्रौर ईशान के ग्रर्थ में बहुत से स्थानों पर उपलब्ध है।

सांख्यिक प्रयोग—ग्रडचार-माला में छपे वैष्ण्व उपनिश्वों के संग्रह में संगृहीत रामरहस्यो-पित्वद् में रां एकाक्षरमन्त्र से लेकर क्रमशः बढ़ते बढ़ते एकित्रशार्णमन्त्र तक की माला है। यहां पर बीजों की संख्या नहीं बढ़ी है केवल ग्रथों में विशेषताएं ग्राती गई हैं। शिवमहापुराण और लिङ्गमहापुराण में ग्राए पञ्चाक्षर, षडक्षर, नवाक्षर मन्त्र ग्रादि सांख्यिक प्रयोग के वास्तविक उदाहरण हैं। पञ्चाक्षर महादेव से सम्बद्ध है (शिवमहापुराण वा.सं. ७.३४.५४ पृ.५४२; लिङ्गमहापुराण २.६.२६); नमो नारायण षडक्षरमन्त्रहै (लिङ्गमहापुराण २.६.१३ पृ.२५८)। नमः शिवाय का पञ्चाक्षरमन्त्र ग्रीर ग्रों का त्र्यक्षरमन्त्र (ग्र उ म्) होना सर्वप्रथित है। नवाक्षरमन्त्र इन मन्त्रों से कुछ भिन्त है—ग्रों भूः, ग्रों भुवः, ग्रों स्वः, ग्रों महः, ग्रों जनः, ग्रों तपः, ग्रों सत्यं, ग्रों ऋतं, ग्रों ब्रह्म। एकाक्षरमन्त्र ग्रकार, उकार ग्रथवा मकार के लिए शिवमहापुराण में प्रयुक्त हुग्नः है। गर्णपिततत्त्व में एकाक्षर, त्र्यक्षर, पञ्चाक्षर, दशाक्षर बीजमन्त्रों में बीजों के ग्राधार पर संख्याएं दी गई हैं। चतुर्दशाक्षरमन्त्र (जिसे चतु-दशाक्षरपुष्प भी कहा गयः है) चार सांख्यिक मन्त्रों के सम्मिश्रण से वना है—पञ्चाक्षर, त्र्यक्षर, पञ्च-ग्रह्म ग्रीर एकाक्षर प्रयाव। बीजों की गर्णना करके दी जाने वाली ये संख्याएं वस्तुतः मन्त्रविशेष में ग्राए उसके प्रत्येक ग्रक्षर को किसी विशेष घटना ग्रथवा ग्रथंसमूह के प्रतीक के रूप में ग्रहण कर की गई गरानाएं हैं। यहां पर शब्द का प्रत्येक ग्रक्षर एक एक बीज है। इस प्रकार न मः शि वा य में प्र बीजाक्षर हैं। प्रत्येक बीज एक विभिन्न नाम ग्रथवा शब्द का चोतक न होकर शब्द के प्रत्येक ग्रक्षर के विभिन्न ग्रथं ग्रथवा प्रयोजन का चोतन करता है। यथा शिवाय में शि=शिवतत्त्व, वा=सदाशिव-तत्त्व, एवं य=परमिशवतत्त्व का प्रतीक है (गरापिततत्त्व क्लोक ५१-५३)। तन्त्रमहापद (५१-५३) का विश्लेषरा ग्रौर व्याख्या करते हुए गरापिततत्त्व में त्र्यक्षर ग्रं उं मं का रोचक वर्गीकररा है—ग्रं=शिवयोग, शिवमन्त्र, शिवतत्त्व के लिए ग्राया है। उं=सदाशिवयोग, सदाशिवपूजा, सदाशिवतत्त्व; ग्रौर मं=परमिशवतत्त्व, परमिशवजप, परमिशवयोग, ग्रथित् एक से ग्रधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रों ह क श म ल व र य म् दशाक्षरमन्त्र है। इस प्रकार बीजाक्षरों से निर्मित सांख्यिक मन्त्रों में ग्रक्षरों की गराना कर मन्त्रों को सांख्यिक शीर्षक देना परम्परानुगत ही है। "ग्रक्षर" पद यहां बीजाक्षर का चोतक माना जा सकता है। क्योंकि वह बीजाक्षर की भांति ही विस्तृत ग्रथं करता है। परन्तु पञ्चाण्ड जः तः किः उ फट् में "ग्रक्षर" पद के स्थान में ग्रण्ड शब्द का प्रयोग हुग्रा है। इसे सांख्यिक प्रयोग मानने में कोई कठिनाई नहीं। क्योंकि इनके ग्रथं क्रकाः—पृथ्वी, पानी, तेज, वायु ग्रौर ग्राकाश हैं।

शीर्षक-प्रयोग—बहुधा इन्हीं सांख्यिक प्रयोगों को शीर्षक मानकर फिर उसके प्रत्येक ग्रक्षर की व्याख्या की जाती है। प्रएावमन्त्र भ्रों लेकर उसके त्र्यक्षरों द्वारा सृष्टि को स्थिति ग्रौर प्रलय की भ्रवस्थाभ्रों का ग्रक्षरों के क्रम में भेद द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार पञ्चब्रह्म ग्रौर पञ्चाक्षरों की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलय की श्रवस्थाएं दिखाकर उनका प्रथम मूल ग्रोङ्कार, प्रएाव में लय है। श्रोङ्कार ही मनुष्य ग्रौर भुवन की उत्पत्ति के परमरहस्य का ग्रादिबीज है।

वर्णमाला का दर्शन ग्रौर पूजा दोनों में ही यथेष्ट मात्रा में प्रयोग मिलता है। हिरण्यकेशीय ब्रह्मकर्मसमुच्चय में पृ.३१३ पर पञ्चेन्द्रियों ग्रौर पञ्चकर्मेन्द्रियों के लिए स्वर ग्रौर व्यञ्जन दोनों का साथ साथ प्रयोग है—ग्रों उं टं ठं डं ढं णं श्रोत्रत्वक्चक्षु जिह्वाघ्रागात्मने ऊं शिखायै वष्ट्।। ग्रों एं तं थं दं धं नं वाक्पागिपादपायपस्थात्मने एं कवचाय हुम्।। (वृहस्पतितत्त्व श्लोक ३३)। तन्त्रपूजा में वर्णमयी माला का ग्राधारभूत स्थान है। मूलमन्त्र से पूर्व ग्रथवा पश्चात् उसके जप का विधान है। विविध तन्त्रों में ग्राए उसके विविध शीर्षकों ग्रौर नामों के कुछ, उदाहरण निम्नलिखित हैं—इन मामों का हम यहां वर्णमाला के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं—यद्यपि ये शीर्षक इन ग्रथों के पूर्णरूपेण द्योतक नहीं हैं।

(१) ग्रमुलोमविलोमिका वर्णमाला चमानृकापुटित—यहां वर्णमाला ग्रसे क्षातक ग्रौर क्षा से ग्र तक ग्रमुस्वार सहित है। देवता कालिका परमेश्वरी हैं।

तारेण सम्पुटीकृत्य मूलमन्त्रे च सप्तधा।

जप्त्वा तु साधकः पश्चान्मातृकापुटितं स्मरेत् ।। अर्थात् प्रग्णव द्वारा संपुटित करके सात बार स्मलमन्त्र का जप करे । फिर मातृकापुटित करके सात बार स्मरग्ग करे ।। प्रग्णव से मूलमन्त्र का संपृटी-करगा इस प्रकार है—ग्रों हीं श्रीं क्लीं कालिके स्वाहा । मातृकापुटितं यथा (मूलमन्त्र के ग्रादि ग्रौर ग्रन्त में क्रमानुसार ग्रकारादि से लेकर क्षकारान्त तक ५१ वर्गा मिलाने का नाम मातृकापुटितकरण

- है)—ग्रं ग्रां इं ई.....कं खं...सं हं ल्लं क्षं ह्रों-श्रों क्रों गरमेश्वरी स्वाहा । क्षं ल्लं हं ं...ग्रां ग्रं ।।) (महानिर्वागातन पूर्वकाण्ड ६.१६६ पृ.२१५)
- (२) स्वरों के बीच व्यञ्जन = मातृकान्यास प्रतुस्वारयुक्त स्वरों के बीच व्यञ्जन वर्गी का न्यास । देवता देवो ग्रम्बिका हैं —

भूतशुद्धि विधायेत्थं देवीभावपरायणः ।
समाहितमनाः कुर्यान् मातृकान्यासमम्बिके ॥१०६॥
मातृकाया ऋषित्रं ह्या गायत्री च्छन्द ईरितम् ।
देवता मातृका देवी बोजं व्यञ्जनसंज्ञकम् ॥१०८॥
स्रं आं मध्ये कवर्गं च इं ईं मध्ये चवर्गकम् ।
उं ऊं मध्ये टवर्ग तु एं ए मध्ये तवर्गकम् ॥१०६॥
स्रों स्रों मध्ये पवर्ग तु यादिक्षान्तं वरानने ।
बिन्दुविसर्गान्तराले च पडङ्गे मन्त्र ईरितः ॥११०॥
महानिर्वाणतन्त्र ५.१०७-११० पृ.१३४

नमः के साथ मानृकान्यास—षट्चक्र में मानृकान्यास का क्रम नमः के साथ है। हृदम्बुजे कादिठान्तान्विन्यस्य कुलसाधकः।

डादिफान्तान्नाभिदेशे बादिलान्तांश्च लिङ्गके ।।११४।। प्रर्थात् भूमध्यस्य २ दल पद्म भें हं नमः । क्षं तमः । कण्ठित्थित आज्ञाख्य १६ दल वाले कमल के १६ दलों में अं नमः । आं नमः ।... अं नमः । हृदय के अनाहत नामक बहिर्दल वाले पद्म के दशदल में कं नमः...ठं नमः। फिर नाभि के मिण्पूर नामक पद्म के दशदत में डं नमः.....फं नमः । लिङ्गमूल में स्थित स्वाधिष्ठान नामक ६ दल वाले पद्म के प्रत्येक दल में बं नमः...लं नमः । ततश्च मूनाधार में स्थित ४ दल वाले पद्म के ४ दलों मं वं नमः । इं नमः । छं नमः । सं नमः । यह षट्चक्र में मातृवर्ण के न्यास का विधान है (महानिर्वाणतन्त्र ५.११४ और उस पर टीका पृ.१३५-६)।

कर ग्रौर षड्ङ्ग में मातृकान्यास—ग्रं कं...डं ग्रां ग्रङ्गुष्ठाभ्यां नमः । इं चं...त्रं ईं तर्जनीभ्यां स्वाहा । उं टं...एं ऊं मध्यमाभ्यां वषट् । एं तं...नं एं ग्रनामिकाम्यां हुम् । ग्रों पं...भं ग्रों किनष्ठाभ्यां वौषट् । ग्रं यं...हं क्षं ग्रः करतलकरपृष्ठाभ्यामस्त्राय फट् ।। ग्रङ्गन्यासो यथा—ग्रं कं...आं हृदयाय नमः। इं चं...ई शिरसे स्वाहा । उं टं...एं ऊं शिखायै वपट् । एं तं...एं कवचाय हुम् । ग्रों पं...ग्रों नेत्रत्रदाय वौषट् । ग्रं पं...सं हं क्षं ग्रः करतलपृष्ठाभ्यामस्त्राय फट् । (तदेव पृ.१३४)

ग्राठ वर्गों में वर्णमाला का विभाजन—सर्वतन्त्रप्रकाशिनी माला—सनत्कुमार के अनुसार यह वर्ण-माला अन्तर्यजनकार्य में प्रशस्त है। बाह्यपूजादि में भी वर्णमाला का जप किया जा सकता है। यहां वर्णमाला सिबन्दुक है अर्थात् अनुस्वार के साथ जप्य है। विशुद्धेश्वरतन्त्र के अनुसार अकारादि समस्त वर्ण अंदेटवर्गभेद से अनुलोमिवलोम में वर्ण द्वारा मन्त्र ग्रीर मन्त्र द्वारा वर्ण अन्तरित करके वर्णमयी माला से जप करने का ग्रनुष्ठान है। क्ष माला का सूत्र कहा गया है। मालिनीविजयतन्त्र में सर्पाकार कुण्डलिनी शिक्त को वर्णमाला का सूत्र कहा है। वर्णमाला में दो लकार विद्यमान हैं। क्योंकि महादेव जी ने पृथ्वी के साथ साथ "ल" बीज का भी उद्धार किया था।। इन विशेषताग्रों से पूर्ण वर्णमाला के विषय में मन्त्रविद्या पृ.४२-४६ में ग्रनेक पुस्तकों से उद्धरण दिए हैं। स्फुटता के लिए यहां उद्धृत किए जाते हैं—

क्रमोत्क्रमगतैमीला मातृकार्गीः क्षमेरुकेः । सिबन्दुकैः साष्टवर्गेरन्तर्यजनकर्मीणा ॥ स्रादिकुचुदुतुपुशवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥

तत्रायमर्थः—ग्रकारादिवर्णान् प्रत्येकं सिवन्दुं कृत्वा शतं संजप्य ग्रकारादीनां वर्णानां कवगोदोनां चान्त्यवर्णं सानुस्वारं कृत्वा पूर्वमुच्चार्यं जपः कर्तव्यः । ग्रनेन प्रकारेगाष्टोत्तरशतसंख्यजपो भवति । ग्रन्तर्यजन इत्युपलक्षराम् । (सनत्कुमारीये)

सिबन्दुं वर्णमुच्चार्यं पश्चान्मन्त्रं जपेद् बुधः ।

प्रकारादि क्षकारान्तं बिन्दुयुक्तं विभाव्य च ॥

वर्णमाला समाख्यातानुलोमिवलोमिका । (नारदवचनात्)

प्रमुलोमिवलोमेन वर्गाष्टकिविभेदतः ।

मन्त्रेगान्तिरितान् वर्णान् वर्गोनान्तिरितान् मनून् ॥

कुर्याद्वर्गमयों मालां सर्वतन्त्रप्रकाशिनीम् ।

चरमार्ग् मेरुरूपं लङ्घनं नैव कारयेत् ॥ (विशुद्धेश्वरे) ,

प्रन्तिविद्वुमभासमानभुजगीं सुप्तोत्थवर्गोज्ज्वलाम् ।

प्रारोहप्रतिरोहतः शतमयीं वर्गाष्टकाष्टोत्तराम् ॥ (मालिनीविजये सूत्रनियकः)

प्रलयानलतः पूर्वं रुद्ररूपेण मूर्तिना ।

उद्धृतं पृथिवीबीजमतोऽन्ते तं नियोजयेत् ॥

प्रलयोद्धरितं बीजं लकारमनलात्पुनः ।

द्विलकारविधावत्र पुनरन्ते नियोजयेत् ॥ (वैषम्पायनसंहितायाम्)

(४) अष्टवर्गों के अन्तिमाक्षरों का जप—कुण्डलीस्त्रयन्त्रिता वर्णमयी माला—सारी वर्णमाला के साथ अन्य बोजाक्षरों का जप। यथा अं हों श्रीं कीं परमेश्वरी स्वाहा। आं हों श्रीं कीं परमेश्वरी स्वाहा। इस प्रकार से सम्पूर्ण वर्णमाला।

> कामक्रोधौ विघ्नकृतौ बिल दत्त्वा जपं चरेत्। माला वर्णमयी प्रोक्ता कुण्डलीसूत्रयन्त्रिता।। सिबन्दुं मन्त्रमुच्यार्य सूलमन्त्रं समुच्चरेत्। स्रकारादि लकारान्तमनुलोम इति स्मृतः।। पुनर्लकारमारभ्य श्रीकण्ठान्तं मनुं जपेत्।

विलोम इति विख्यातः क्षकारो मेरुरुच्यते ॥ ग्रष्टवर्गान्तिमैर्वर्गौः सहमूलमथाष्टकम् । एवमष्टोत्तरशतं जप्त्वा चेमं समर्पयेत् ॥

महानिर्वारातन्त्र ४.१५२-५ पृ.१४८-६

(५) वर्णमाला के प्रत्येक हल् को समस्त स्वरों से संयुक्त करके—इस प्रकार से सम्पूर्ण बारहखड़ी के प्रयोग का उदाहरण तो नहीं मिल सका, परन्तु एक हल् को सब स्वरों से अथवा दीर्घ स्वरों से संयुक्त करना साधारण बात है।

केसरेषु मकारान्ता हं हां हिं हीं च हुं तथा।

हूं हैं हैं च दलेष्वेवं स्वसंज्ञाभिश्च शक्तयः ।। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र २३.१५ बृहत्साबरतन्त्र में राक्षसनाशमन्त्र ठ का बारहखड़ी से बना है—ग्रों ठं ठां ठि ठीं ठुं ठूं ठें ठों ठों ठें ठः ग्रमुकं हुम् । केवल व्यञ्जनों में ही नहीं संयुक्ताक्षरों में भी इस प्रकार से बारहखड़ी का प्रयोग उपलब्ध है । यथा षडज्जन्यास में ह्र बीज—हां हृदयाय नमः । ह्रीं शिरसे स्वाहा । ह्रं शिखाये वयट् । ह्रं कवचाय हुम् । ह्रों नेत्रत्रयाय वौषट् । ह्रः ग्रस्त्राय फट् । (महानिर्वाणतन्त्र ५ १२७ पर भाषाटीका पृ.१४१) । मन्त्रोद्धार में भी इसका प्रयोग दर्शनीय है । क्रां कीं क्रं कों कों कः श्रीं ह्रीं मुधा कृष्णशाप मोचयामृतं स्रावय स्वावय स्वाहा ।। कृष्णशापमोचनमन्त्र—ग्रों ह्रीं श्रीं कां कीं क्र्ं कैं कों कः । कृष्णशाप विमोचय ग्रमृतं स्रावय स्वावय ।। ग्रुकशापमोचनमन्त्र—ग्रों श्रीं श्रों श्रों शों शों शं शः शुक्रशापाद् विमोचिताय सुधादेव्यं नमः । (तदेव पृ.१६१ भाषाटीका)

तन्त्रों में इस प्रकार वर्णमाला के विविध प्रयोगों का जाल सा बिछा है। ग्रध्यात्मरामायण में भी बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक के प्रत्येक काण्ड में प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में व्यासध्यानजप के लिए किए जाने वाले संकल्प में करन्यास और षडङ्गन्यास के बीजयुक्त मन्त्रों द्वारा दिग्बन्ध किया गया है। बालकाण्ड के प्रत्येक सर्ग में श्री रां... श्रीर एक ग्रन्य वर्ण है जो कभी दीर्घ, ग्रनुनासिक-सहित, कभी विसर्गयुक्त श्रीर कभी व्यञ्जनमात्र होता है। द्वितीय काण्ड ग्रयोध्याकाण्ड में रां रीं...से प्रत्येक सर्ग का दिग्बन्ध है। ग्ररण्यकाण्ड में मां रु..., किष्किन्धाकाण्ड में यं रैं..., सुन्दरकाण्ड में नं रीं, ग्रीर युद्ध-काण्ड मं मः रः...।

(६) वर्णमाला श्रौर शरोर—स्वर से ग्रारम्भ कर व्यञ्जनों तक का शरीराङ्गों के साथ वर्गीकरण् तथा वर्णन तन्त्रों श्रौर पुराणों में प्राप्य है। गणपितितत्त्व में यह प्रसङ्ग विस्तार से उल्लिखित है। इसका किञ्चिद् वर्णन करने के पश्चात् गणपिततत्त्व में ग्राए प्रसङ्ग के साथ तुलना करना सरल श्रौर रुचिकर होगा।

महानिर्वारातन्त्र ५.११३ पृ.१३५-३७ में शरीरस्थ षट्चक्रों में सम्पूर्ण वर्णमाला को विभाजित किया गया है। उसके पश्चात् (११६-११८) शरीराङ्गों में वर्णमाला का न्यास है, परन्तु कौनसा वर्ण किस शरीराङ्ग के साथ है, इसका स्पष्टीकरण नहीं है—

ध्यात्वैवं मातृकां देवीं षट्सु चक्रेषु विन्यसेत्।

हक्षो भूमध्यगे पद्मे कण्ठे,च षोडश स्वरात् ॥११३॥ हृदम्बुजे कादिठान्तान् विन्यस्य कुलसाधकः । डादिफान्तान्नाभिदेशे बादिलान्तांश्च लिङ्गके ॥११४॥ मूलाधारे चतुःपत्रे वादिसान्तान्प्रविन्यसेत् । इत्यन्तर्मनसा न्यस्य मातृकार्णान्बहिन्यंसेत् ॥११४॥ ललादमुखवृत्ताक्षिश्रुतिघ्राणेषु गण्डयोः । ग्रोष्ठदन्तोत्तमाङ्गस्य दोःपत्सन्ध्यग्रगेषु च ॥११६॥ पाश्वयोः पृष्ठतो नाभौ जठरे हृदयांसयोः । ककुद्यंसे च हृत्पूर्वं पाणिपादयुगे ततः ॥११७॥ जठराननयोन्यंसेन्मातृकार्णान् यथाक्रमम् ॥११८॥

वर्णमाला के विशिष्ट वर्णों का पृथक् और निश्चित शरीराङ्ग से सम्बन्ध संस्कृत साहित्य में पुराणों और तत्त्वों में उपलब्ध है। प्रस्तुत ग्रन्थ में यह प्रसङ्ग है। सारणी के रूप में सबका उल्लेख कर द्वीपान्तरीय गरापिततत्त्व से तुलना अधिक स्पष्ट और परिस्फुट रूप में पाठकों के सम्मुख ग्राजाएगी। यथा—

|                  | शिवमहापुरासा<br>१.१.८.३२-४२ ७.२२.२४-६<br>पृ.४६ पृ ५७० |                            | लि. भ. पु.<br>१७.७३.८१<br>पृ.२७      |                    |                          | गगापतितत्त्व   |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| र्णाक्षर         |                                                       |                            |                                      | द.२६-३२<br>पृ.४३   | ३.३७-४३<br>पृ.१ <b>८</b> | ४१-५३.5-8      |
| श्र              | मूर्घा                                                | मूर्घा                     | मूधा                                 | ललाट               |                          | ्रे<br>}िबारः  |
| ग्रा             | ललाट                                                  | ललाट                       | ल्लाट                                | वक्त्र             | वाचि                     | j              |
| ि क              | दक्षिए। नेत्र<br>वाम लोचन                             | }<br>नेत्रद्वय<br><b>ु</b> | दक्षिगा नेत्र<br>वाम लोचन            | }ेनेत्रद्वय        | जिह्वा<br>नासा           | र्वे नलाट      |
| उ<br>ऊ           | दक्षिण श्रोत्र<br>वाम श्रोत्र                         | }ेश्रवणयोः                 | दक्षिण श्रोत्र<br>वाम श्रोत्र        | <b>}</b> कर्णेद्वय |                          | ो<br>}मुख<br>∫ |
| ऋ<br>ऋ           | दक्षिगा कपोल<br>वाम कपोल                              | } कपोलयोः                  | दक्षिएा कपोल<br>वाम कपोल             | }े नासापुट         |                          | }ेनेत्र        |
| लृ<br>लृ         | }ेनासापुट                                             | }े नासापुटद्वय             | }ेनासापुट                            | } गण्डद्वय         | }शिरोमाला<br> <br>       | }-नासापुट      |
| ए<br>ऐ           | ऊध्वींष्ठ<br>ग्रधरोष्ठ                                | }<br>}स्रोष्ठयोः           | ऊध्वीष्ठ<br>ग्रधरोष्ठ                | }दन्त्र            | े जंघे                   | } कर्णंद्वय    |
| श्रो<br>श्रौ     | ऊर्ध्व दन्तपंक्तित<br>ग्रधर दन्तपंक्ति                | े<br>} दन्तपं वितद्वय      | ऊर्ध्व दन्तपंक्ति<br>ग्रधरदन्तपंक्ति |                    |                          | }<br>कण्ठ + गल |
| भ्र <sup>ं</sup> |                                                       | জিল্লা-                    | )                                    | शिखा               |                          | ×              |
| ग्र:             | े तालुनी                                              | तालुनी                     | र्े तालुनो                           | जिह्ना             |                          | ×              |

| वर्णाक्षर             | शिवमहापुरागा                |                              | लिङ्गगहा-<br>पुराण   | मालिनीविजयोत्तरतन्त्र                              |                                    | गरापिततत्त्व                                                   |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| क<br>ख<br>ग<br>घ<br>ङ | दक्षिण हस्त की ५ अञ्जूलियां | दाक्षरा हस्त पञ्चसु सान्धेषु | पञ्च हस्तानि दक्षिरो | दक्षिणस्कन्ध<br>दोर्दण्ड<br>कर<br>ग्रङ्गुलि<br>नेख | ब्दत                               | तिल्ली<br>मूलाधार<br>हि कटि<br>पायु<br>उपस्थ                   |
| ৰ<br>জ<br>জ<br>স      | 1                           | े हस्ते पञ्चसु सन्धिषु       | पञ्च हस्तानि वामतः   | वाम स्कन्ध<br>दोर्दण्ड<br>कर<br>ग्रङ्गुलि<br>नख    | स्तन<br>जटा<br>शाखा                | जघा<br>पाद+षुटना<br>कोहनी<br>में<br>भुजा + पाद<br>ग्रङ्गुलियां |
| ਦ ਲ ਫ ਢ ए ਂ           | दक्षिए। पाद की ५ अङ्गलियां  | ii.                          | ;:                   | दक्षिएतितम्बादि                                    | हस्तयोः<br>स्कन्धयोः<br>भुजयोः     | नाभि हिं हृदय ि गुह्यमध्य तिल्ली उरितन्(?)                     |
| त थ द घ न             | वाम पाद की १ अञ्चुलियां     | पादयोः                       | पादयो:               | वामनितम्बादि                                       | मस्तक<br>चरण<br>नेत्राग्गि<br>शिखा | पृष्ठमांस<br>वक्षोमांस<br>हि पाचक<br>हि पेट<br>हिंदिय          |

| वर्णाक्षर | शिवमह                         | ापुरा <u>ए</u> ा    | लिङ्गमहापुरवग्       | मालिनीविष            | जयोत्त रतन्त्र | गर्गपतितत्त्व                           |
|-----------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|
| प         | उदर                           | }                   | उदर                  |                      | हृदय           | े स्तन                                  |
| फ         | दक्षिण पाक्वे                 | <b>}</b> पार्श्वयोः | दक्षिरा पाइर्व       | <b>ेपा</b> र्श्वद्वय | चरगा           | पीठ                                     |
| ब         | वाम पार्श्व                   | <i>ਬੂਫ</i> ਣ        | वाम पार्श्व          | ]                    | वक्त्र         | ू मुख                                   |
| भ         | स्कन्ध                        | नाभि                | स्कन्ध               | ≻पृष्ठद्वय<br>∫      | दक्षादि        | ू मुख<br>हिस्सा मुख<br>श्रिकाहु,हस्त,नख |
| म         | श ङ्कर<br>हृदय—महादेव<br>योगी | हृदय                | ह्रदय सहादेव<br>योगी | जठर                  |                | ु फुप्फुस<br>जु                         |
| य<br>     | 7                             | )                   | )                    | त्वक्                |                | नण्ठ                                    |
| ₹         |                               |                     |                      | रक्त                 |                | ू तालु                                  |
| ल<br>     |                               |                     |                      | मांस                 | स्तन           | तालु तालु                               |
| व         | धातु                          | सप्तथातु            | <b>厄</b> )           | सूत्र                | कण्ठ           | ∫ " मुख                                 |
| হা        | सप्तथातु                      | सत्य                | सप्तधातु             | ग्रस्थि              |                | ु अर्घ्वोद्ठ ⊹कपोल                      |
| ष         | ]                             |                     |                      | वसा                  | उदर            | जिह्नाग्र<br>। अधरोष्ठ +                |
| स         |                               | J                   | ا                    | गुका ,               |                | ्राष्ट्र अधरोष्ठ +<br>प्रि चिबुक        |
| ह         | नाभिरूप                       | हृदयस्यान्तः        | ग्रात्मरूप           | प्राग                |                | हृदयनाडी                                |
| क्ष       | घारा                          | भूयुगान्तरे         | क्रोध                | कूप                  | नाभि           | ) ×                                     |

प्रत्येक वर्ण किसी शरीराङ्ग के लिए हैं। स्वरों द्वारा सिर तथा मुख का वर्णन पुराणों ग्रौर गणपित-तत्त्व में समान है यद्यपि क्रम वही नहीं है। तालु ग्रौर ग्रोष्ठों के स्थान पर कण्ठ ग्रौर गला है। मालिची-विजयोत्तरतन्त्र (पृ.१८) यहां भिन्न है। ए ऐ स्वरों को जंघाग्रों के लिए लिया है।। कवर्ण शिवमहापुराण में (पृ. ४६ पर)दक्षिण हस्त की गांच सिन्धयों के लिए है। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में भी प्रकारान्तर से क्रमशः दक्षिण स्कन्ध, दोर्दण्ड, कर, ग्रङ्गलि ग्रौर नख के लिए है ग्रर्थात् भुजा से सम्बद्ध है। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र (पृ.१८) यहां पर भी पृथक् है। कवर्ण का दन्त से सम्बन्ध है। गरापितितत्त्व में शिर ग्रौर मुख का स्वरों के साथ वर्णन करने के पश्चात् शरीर का मध्यभाग ले लिया है ग्रर्थात् कवर्ण क्रमशः तिल्ली, मुलाधार, किट, पायूपस्थ के लिए आए हैं।। चवर्ण भी पूर्ववत् ही शिवमहापुराण ग्रौर लिङ्ग-महापुराण में वाम हस्त की पञ्चसिधयों ग्रथवा ग्रङ्गिलियों के लिए, मालिनोविजयोत्तरतन्त्र में वाम स्कन्ध, दोर्दण्ड, कर, ग्रङ्गिल ग्रौर नख का द्योतक है। मालिनोविजयोत्तरतन्त्र (पृ.१८) में यह स्पष्ट नहीं है। छ स्तनों के लिए, ज जटा, भ शाखा के लिए है। गरापितितत्त्व में चवर्ण शरीर के मध्यभाग के पश्चात् भुजाग्रों ग्रौर पादों का वर्णन है। ग्रर्थात् च=जंघा, छ=पाद + घुटना, ज=कोहनी, भ=भुजापाद,

ा = ग्रङ्ग लियां हैं।। दोनों पुराणों में टवर्ग ग्रौर तवर्ग क्रमश: दक्षिण ग्रौर वाम पाद के लिए हैं। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में ये क्रमशः दक्षिए। ग्रौर वाम नितम्ब के लिए हैं। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र पृ.१८ में यह प्रसङ्ग पृथक् है—ट b=6स्त, b=6स्त, b=6म्त, bन = शिखा । गरापिततत्त्व में टवर्ग ग्रौर तवर्ग हृदय, पेट, ग्रौर पीठ से संयुक्त हैं—यथा ट = नाभि, ठ = हृदय, ड = गृह्य मध्य,  $\epsilon$  = तिल्ली,  $\eta$  = उरितन्। त = पृष्ठमांस, थ = वक्षोमांस, द = पाचक, ध = पेट. न = हृदय ।। पवर्ग का पुराएों में उदर, पार्व, स्कन्ध ग्रौर हृदय से सम्पर्क है । मालिनीविजयोत्तर-तन्त्र पुराणों के ही समान है। यहां क्रमशः पार्श्वद्वय, पृष्ठद्वय ग्रौर जठर हैं। पृष्ठ १८ में किसी प्रकार का क्रम नहीं है। प=हृदय, फ=चरण, ब=वक्त्र, भ=दक्षादि है। गरापितितत्त्व में मुख्याङ्गों के नाम हैं।  $q = \pi$ , m = qिठ, q = qिछ, q = qिछ, q = qिछ, नख, q = qिछ, q = qिछ, q = qिछ। य से स तक प्रांगों में सप्तधात हैं। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में शरीर को निर्माण करने वाले [सात] मूख्य तत्त्वों का उल्नेख है । वे क्रमशः त्वक्, रक्त, मांस, सूत्र, ग्रस्थि, वसा ग्रौर शुक्र हैं । गरापिततत्त्व में मुखाङ्कों का वर्रान इस स्थान पर विचित्र सा लगता है। क्रमशः कण्ठ, तालु,...,..., ऊर्ध्वोष्ठ + कपोल, जिह्वाग्र, अधरोष्ठ + चिबुक हैं। शरीर के सप्तधातुओं ग्रौर निर्माण-तत्त्वों के स्थान पर मुखाङ्कों का उल्लेख करने का कारएा सम्भवतः यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में कवर्ग से लेकर पवर्ग तक तथा य र ल व, श ष स ह के वर्ग बनाकर इनका सम्बन्ध पहले ही जोड़ दिया गया है। यथा कवर्ग = रक्त, चवर्ग = मांस, टवर्ग = चर्मगात्र, तवर्ग=नाडोगात्र, पवर्ग=[ग्रस्थिगात्र] (मालिनोविजयोत्तरतन्त्र से तुलना द्वारा), य र ल व = मज्जगात्र, शष स ह = मस्तिष्क ।। वर्ग ह नाभिरूप, हृदयान्तः, ग्रात्मरूप ग्रौर प्राग् के लिए आया है। गगापिततत्त्व में इसे हृदयनाडी कहा गया है। इसके उपरान्त समस्थलों में क्ष का भी वर्णमाला में स्थान है। क्ष घ्रारा, भ्रेयुगान्तर, क्रोध ग्रौर नाभि के लिए प्रयुक्त हुग्रा है। गरापितितत्त्व में इसे वर्णमाला का ग्रङ्ग न मान छोड़ दिया है।।

गरापिततत्त्व में इन बीजाक्षरों का सम्बन्ध शरीराङ्गों से अवश्य है, पर शिवलिङ्ग के रूप से उनकी तुलना की गई है। एकाक्षर भ्रौर तिक्ताक्षर में ही समस्त वर्णन सन्निहित है। शिवमहापुरारण में ये सब शब्दब्रह्मतनु वाले शिवजी के विशेषण हैं—

एवं शब्दमयं रूपमगुरणस्य गुरणात्मनः । एवं दृष्ट्वा महेशानं शब्दब्रह्मतनुं शिवम् ।

लिङ्गमहापुराण में इसके द्वारा शब्दमय रूप की व्याख्या की गई है। मालिनीविजयोत्तरतन्त्र में इसका उद्देश्य इस प्रकार है—

विशेषविधिहीनेषु न्यासकर्मसु मन्त्रवित्।

न्यसेच्छाक्तशरीरार्थं भिन्नयोनि तु मालिनीम्।।

वस्तुतः गरापितितत्त्व का वर्णमाला एवं शरीराङ्गों का निर्दिष्ट सम्बन्ध शिवमहापुरारा श्रौर लिङ्गमहापुरारा से यद्यपि सर्वथा नहीं मिलता है तथापि एकाक्षर ग्रौर शिवलिङ्ग तथा वर्णों को स्थिति ग्रौर ग्रथों ग्रयित् प्रसङ्ग को कुछ सीमा तक शिवमहापुरारा पृ.४६ के ग्राधार पर समभा जा सकता है। ग्रथवा कहना

श्रनु।चत न होगा कि इसके ग्राधार पर गए।। तितस्त्र को ग्रस्पण्ट स्थिति को कुछ सीमा तक स्पण्ट किया जा सकता है। एकाक्षर का रूप शिवलिङ्ग के समान होना, उनसे तिक्ताक्षरों का निकलना एक पहेली सी बन जाती है जब कि एकाक्षर शब्द की व्याख्या ग्रथवा ग्रथं भी ग्रन्थ में न दिया गया हो। सम्पूर्ण स्थिति शिवमहापुराण के श्रनुसार इन प्रकार है— एकाक्षर तीन है ग्रकार, उकार, मकार। सर्गकर्ता ग्रकार बोज ग्रौर मकाराख्य विभु बीजी है। बीजी ग्रौर बीज की ग्रोनि नादाख्य महेश्वर के लिङ्ग से बीजी प्रभु का बीज ग्रकार (=एकाक्षर) उद्भत हुग्रा है। यह महेश्वर ग्रथवा हिर दिव्यशब्दमय रूप वाले हैं।

महादेवं परं ब्रह्म शब्दब्रह्मतनुं परम् ।।
चिन्तया रहितो रुद्रो वाचापि मनमा मह् ।
ग्रप्राप्य तिन्वर्तन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरेण् सः ॥
एकाक्षरेण तद्वाक्यममृतं परमकारणम् ।
सत्यमानन्दममृतं परं ब्रह्म परात्परम् ॥
एकाक्षरादकाराख्याद्भगवान् बीजकोण्डजः ।
एकाक्षरादकाराख्याद्भगवान् बीजकोण्डजः ।
एकाक्षरादकाराख्याद्भगवान्नोललोहितः ।
सर्गकर्ता त्वकाराख्याद्भगवान्नोललोहितः ।
सर्गकर्ता त्वकाराख्यो ह्युकाराख्यस्तु मोहकः ॥
मकाराख्यस्तु यो नित्यमनुग्रहकरोऽभवत् ।
मकाराख्यो विभुर्वीजो ह्यकारो वीज उच्यते ॥
उकाराख्यो हरियोनिः प्रधानपुरुपेश्वरः ।
बीजी च वीजं च तद्योनिर्नादाख्यश्च महेश्वरः ॥
बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छ्या तु व्यवस्थितः ।
ग्रस्य लिङ्गादभुद्वोजमकारो बीजिनः प्रभोः ॥

द्वोपान्तर में बीजों का पूजा में प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। पद्मासन के विषय् में निम्न स्तुतिमन्त्र उल्लेखनीय हैं—श्रों पद्मासनाय नमः। सप्तस्वर व्यञ्जन रिङ्ष्टदल। श्रों श्रं श्रां नमः(उत्तर)। श्रों इं ई नमः (दक्षिग्गोत्तर)। श्रों उं ऊं नमः (दक्षिग्ग)। श्रों ऋं ऋं नमः (दक्षिग्गपश्चिम)। श्रों लृं लृंनमः (पश्चिम)। श्रों एं ऐं नमः (उत्तरपश्चिम)। श्रों श्रों श्रों नमः (उत्तर)। श्रों अं श्रः नमः (उत्तरपूर्व)। इसी प्रकार विस्तार सहित व्यञ्जनों द्वारा स्तुति की गई है (Goris पृ.२३-२४)।

नवशक्ति की स्तुति में बारहखड़ी का प्रयोग दशनीय है-

श्रों रीं सूक्ष्माये नमः। (दक्षिरापूर्व)

म्रों रूं जयाये नमः। (दक्षिण)

ऋं महाये श्रों नमः । (दक्षिरापश्चिम) श्रों रें विमलायै नमः । (पश्चिम) श्रों रैं विभूतायै नमः। (उत्तरपश्चिम) श्रों रों ग्रमोघायै नमः । (उत्तर) स्रों रौं विदुतायै नमः । (उत्तरपूर्व) ग्रों रं[रः] सर्वतोमुखिन्यै नमः । (मध्य)

एकाक्षर बीजों के पश्चात् कुछ, संयुक्ताक्षरों की व्याख्या के उदाहरण जिंदल तान्त्रिक बोज ह्क्ष्म्लव्यं की ग्रर्थ-जिज्ञासा को ग्रौर भी बढ़ा देते हैं। यह एक बीजाक्षर है जिसको गणपिततत्त्व में ग्रों मिलाकर दशाक्षरमन्त्र का नाम दिया है। यह चीन, भोट ग्रौर मोंगोलदेश के भव्य मन्दिरों के द्वारों को ग्रलङ्कृत कर रहा है। प्राध्यापक Sylvain Levi की पुस्तक Sanskrit Texts from Bali ग्रौर Goris को पुस्तक में यह ग्रनेक स्थानों पर ग्रगुद्ध रूप में ही दिया हुग्रा है। महानिर्वाणतन्त्र पृ.१६१ पर ग्रान्दिभरन ग्रौर ग्रान्दिभरवी की पूजा में इसका विधान उल्लेखनीय है। वहां इसके वर्णयोग एवं जप की विधि इस प्रकार है—

हसक्षमल शब्दान्ते वरयूं मिलितं वदेत्। ग्रानन्दभैरवं ङेन्तं वषडन्तो मनुः स्मृतः॥ ग्रस्यास्यं विपरीतं च श्रवरो वामलोचना। सुधादेव्ये वौषडन्तो मनुरस्याः प्रपूजने॥

महानिर्वारातन्त्र में पृ.५५६ पर दशमन्त्र इस प्रसङ्ग में सहायक हो सकता है— लं रं मृं सूंवं यमिति क्षं हौं ब्रीममिति क्रमात्। इन्द्राद्यनन्तदिक्पानां दश मन्त्राः समीरिताः॥

लं = ग्रिग्नि, रं = यम, मृं=िनर्ऋित, सूं=वरुण, वं=वायु, यं=कुबेर, क्षं=ईशान, हौं=ब्रह्मा, ब्रीं=ग्रनन्त, ग्रं= इन्द्र— ये दशदिवगालों के मन्त्र हैं।

क्ष्म-यौं की व्याख्या रामतापिन्युपनिषद् (वै.उ. पृ.३१६) की टीका में इस प्रकार है—कूटः क्षकारः, रेफश्च अनुग्रह श्रोङ्कारश्च, इन्दुर्मकारश्च, नादशक्तिर्यकारश्च। श्रादि-शब्देन बिन्दुर्गृह्यते, एतद्विशिष्टं क्ष्म-यौं इति निष्पन्तम् । क्लों = जलं ककारः, भूमिर्लकारः, ईकार इन्दुः, श्रनुस्व।रश्च, संपातरूपं कामबीजं क्लीमिति (वै.उ. पृ.४५,४६)।

ग्राचार्य रघुवीर कृत Tantric Seeds of Wisdom नामक पुस्तिका में बीजों के गुह्यार्थ पद्यों में दिए हैं। उदाहरणार्थ-

श्रीं

ह्रों

Riches and plenty, Charm and beauty, Grace and glory.

Modesty, decorum, decency, Moderation and delimitation. The love, the passion, the yearning, And the enjoyment, the consummation thereof

# श्रीं हीं क्लीं

A string of words marking a coeval occurrence,

The setting up of an equilibrium,

Three states—that of possessions,

Their enjoyment, and the two within

bounds—

All rolled into a code of life,
Into a rhythm of vibrations of a fuller
becoming.

तन्त्र और शैव दर्शन में बीजों का अर्थ श्रौर किसी न किसी अङ्गविशेष से सम्बन्ध होना श्राव-इयक है। तन्त्रों में यह बीज-परम्परा गुह्यता के लिए थी। संक्षेप भी बहुत ग्रधिक संक्षिप्त हो जाने पर प्रहेलिका बन जाता है। फिर एक हो व ज के विविध श्रर्थ हैं। द्वीपान्तर के पूजाग्रन्थों से इनका सम्पूर्ण संकलन करने के पश्चात् एक साथ सब का ग्रर्थ करना ग्रावश्यक है।

ये बोज द्वीपान्तर ग्रौर भारत के शताब्दियों पूर्व के सुदृढ़ साहित्यिक सम्बन्धों के प्रतीक हैं। शैव दर्शनशास्त्र में इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है।।

## बीजाचर-कोष

म (वाय का स्वेत 'म्र' वर्ण है) १.४

म म म:--(मन्त्र) ५०।

श्रश=शिर ४१-४३.८।

ग्रउम (=म्रोङ्कार) ३२।

म्मं—(१) शिवं (संदर्भ— त्र्यक्षर ग्रंग्रः ह्रीः) ५१-५३.१३।

- (२) लिङ्गोद्भवयन्त्र में २१।
- (३) मन्त्र रि नाभि ५०, ५४-५५।
- (४) मन्त्र रि वुन्वुनन् (मस्तिष्क) ५०।
- (५) चतुर्दशाक्षरमन्त्र में २४, ४६।
- (६) त्र्यक्षर का एक स्रक्षर स्रं = शिवयोग,

शिवमन्त्र, शिवतत्त्व ५१-५३.१३।

- (७)=म्रात्मबीजाक्षर ५४-५५।
- (८)=ग्रग्नि (पञ्चब्रह्म में) २८,२६,३० ।

(६) ग्रं ब्रह्मरो नमः ४६।

(१०) परं ब्रह्म ग्रं ग्रः ५० ।

ग्रंग्र:- परं ब्रह्म ग्रंग्रः ५०।

भ्रं ग्रः ह्रीः--ज्यक्षर ५१-५३।

म्रः-(१) रिनाभि ५०।

- (२) रिं बुन्बुनन् ५०।
- (३) त्र्यक्षर में ---ग्रं ग्रः ह्रीः ५१-५३ ू
- (४)=सदाशिव ५१-५३.१३।
- (५)= शून्यताबीज ५४-५५।

म्रकार—(१) लीन रिङर्धचन्द्र ३६ ।

- (२) चन्द्रात्मसंयोग ३१।
- (३) सं + बं का संयोग ३१।
- (४) नमः के लोप से ३४।

इ ई—ललाट ५१-५३.८। इं—(१)चतुर्दशाक्षर में २४,४६।

- (२) शिव (पञ्चन्नह्म में) २८।
- (३) ईशान →मकार ३२।

उ

उ—त्र्यक्षर में ३२।
उ ऊ—चङ्कम=मुख (?) ४१-४३.८।
उं—(१)=सदाशिवयोग, सदाशिवपूजा,
सदाशिवतत्त्व ४१-४३.१२।

- (२) त्र्यक्षर में ५१-५३.१२।
- (३) लिङ्गोद्भवयन्त्र में २१।
- (४) चतुर्दशाक्षर में २४,४६।
- (५) उंकारे वायुं न्यसेत्=पञ्चाण्ड में • ५४-५५ ।
- (६) पञ्चखण्ड में ५४-५५ ।
- (७) दशाक्षरमन्त्र में ५४-५५। उकार—(१) रिव + ग्रग्नि का संयोग ३१।
  - (२) तं + ग्रं का संयोग ३१।
  - (३) लीन रिं बिन्दु ३६।
  - (४) शिव लोप से उकार ३४।

ऋ ऋ

ऋ ऋ—नेत्रद्वय ५१-५३.५।

लृ लृृ

लृ लृ --- नासाहय ५१-५३.८।

ए ऐ

ए ऐ-कर्णद्वय ५१-५३.८।

ग्रो—कण्ठ ५१-५३.८। ग्रो ग्रौ—कण्ठ ग्रीर गला ५१-५३.८। ग्रोम् ये—ग्रापः का रूप १.४ ग्रो—(१) पृथिवी का रूप १.४।

- (२) दशाक्षर मन्त्र में ५४-५५ ।
- (३) उमापति ग्रों—श्रीदेवी सरस्वती ४१-४३।
- (४) लिङ्गोद्भवयन्त्र में २१।
- (५) चतुर्दशाक्षर में २४,४६।
- (६) शिवद्वार में।
- (७) ग्रों ब्रह्मणे नमः ४६।

क्रों क्रंश रल वाय उं—दशाक्षर मन्त्र ५४-५५

ग्रों ऊं विष्णवे नमः ४६।

ग्रों...नमः ५७-५६।

ग्रों नमः सिद्धम् १।

भ्रों मं सः वौषट् (मृत्युञ्जयानुष्ठान मन्त्र) ५४-५५

भ्रों शून्य ५०।

म्रों सिद्धिरस्तु ५७-५६।

म्रोकार-प्रकार उकार लोप से ३४।

मोङ्कार—(१) शास्त्र नि हुरिप् १.४।

- (२) शिव शिवलिङ्ग में १.१४।
- (३) लिङ्ग से निकलता है १४।
- (४) मिण के मध्य में १.१०।

चन्द्र + विश्व

पू) ग्राङ्कार बिन्दु+नाद २६

74

- (६) ग्रङ्गप्रधान को उत्पन्न करता है...
- (७) गौरव मरिं मध्य किनहनन् भ्रो**क्**रार १.१३।
- (८) ग्रोङ्कार में वायु ५४।
- (६) ग्रोङ्कार से बिन्दु निकलता है १.२। ग्रोङ्कार प्रगव ७। प्रोङ्कार गुद्ध—निर्वाग → ग्रोङ्कार गुद्ध ५१-५३.८। ग्रोङ्कार गुद्ध प्रगवज्ञान ५१-५३.८।

## ऋौ

ग्रौ—गला (ग्रो ग्रौ मे) ४१-४३.८। ग्रौं—दशाक्षरमन्त्र में ४४-४४।

#### क

- क-(१) दशाक्षरमन्त्र में ५४-५५।
- (२)चिष्टिक् (=प्रतिजिह्वा) ५१-५३.८। कखगघङ—(१) मनुष्यशरीर में रक्त बनातें हैं।
  - (२) → चवर्ग ५१-५३.८।
  - (३) क → च।

कां कां कां—परमज्ञान[मन्त्र] ५०। कि:—पञ्चाण्ड में ५४-५५। कि:का —में महातेज ५४।

#### ख

- ख—(१) मूलाघार ५१-५३.८।
  - (२) रक्त (=कवर्ग=रक्त) ५१-५३.८।
  - (३) खं→छ ४१-४३-८।

11

ग—(१) कटि।

- (२) रक्त (= कवर्गं = रक्त) ४१-५३.६।
- (३) ग→ज ४१-४३.८।

#### व

- घ-(१) पायु।
  - (२) रक्त (कवर्ग=रक्त) ४१-५३.८।
  - (३) घ→ भ ४१-४३.८।

ङ

- ङ--(१) उपस्थ ।
  - (२) रक्त (कवर्ग = रक्त) ४१-४३. = ।

च

च--जंघा ५१-५३.८।

च छ ज भ अ-(१) मांस।

(२) →टवर्ग इनसे निकलता है ५१-५३.५।

#### छ

- छ-(१) पाद + घुटना ।
  - (२) च = मांस (चवर्ग = मांस)।
  - (३) छ→ठ ५१-५३.५।

ज

- ज-(१) कोहनी।
  - (२) ज=मांस (चवर्ग=मांस)।
  - (३) ज→ड ४१-४३.८।

जः--पञ्चाण्ड में ५४-५५।

जकार-जकार में पृथिवी ५४-५५।

#### 开

- भ-(१) भुजापाद।
  - (२) भ=मांस (चवर्ग = मांस) ४१-४३.८।

(३) ठ→थ ५१-५३.८। ड ड—(१) गुह्यमध्य।

(२) चर्मगात्र (टवर्ग = चर्मगात्र)
(३) ड →द ५१-५३.८
• ढ

ढ—(१) तिल्ली।

(२) चर्मगात्र।

. (२) चर्मगात्र (टवर्ग = चर्मगात्र)। (३) ढ→ध ५१-५३. ८।

ग्

रा—(१) उरितन् (?)।
(२) चर्मगात्र(टवर्ग=चर्मगात्र)।
(३) रा→न ५१-५३.८।

त—(१) पृष्ठमांस ।

(२) नाडीगात्र ।

(३) त→प ४१-४३.८।

त थ द ध न-(१) नाडीगात्र।

(२) तवर्ग → पवर्ग ५१-५३. द।

तं-(१) लिङ्गोद्भवयन्त्र में २१।

(२) चतुर्दशाक्षर में २४,४६।

(३) = आदित्य २८।

(४) पञ्चब्रह्म में २८।

तं + ग्रं—उकार ३१।

त:--पञ्चाण्ड में ५४-५५।

तःकार—कःकार में पानी ५४-५५।

थ

थ---(१) वक्षोमांस।

(२) नाडीगात्र (तवर्ग=नाडीगात्र)

× १- ५ ३.5 1

(३) थ→फ।

द

द---(१) पाचक।

(२) नाडीगात्र (तवर्ग=नाडीगात्र) ५१-५३.८ ।

(३) द→ब।

ध

ध---(१) पेट ।

(२) नाडीगात्र (तवर्ग=नाडीगात्र)

४१-५३.८।

(३) ध→भ (तवर्ग → पवर्ग)।

70

न-(१) हृदय।

(२) नाडीगात्र (तवर्ग=नाडीगात्र)

x 2-x 3.5 1

(३) न → म (तवर्ग → पवर्ग)।

नकाराक्षर--पृथिवी का ग्रक्षर 'न' है १.४।

नं-(१) लिङ्गोद्भवयन्त्र में २१।

(२) चतुर्दशाक्षर में २४,४६।

(३) पञ्चाक्षर में ३३।

नी-तेज का रूप नी है १.४।

प---(१) स्तन ४१-४३.८ ।

(२) ग्रस्थिगात्र (पवर्ग = ग्रस्थिगात्र)

x 8-x 3.5 1

प फ ब भ म—(१) ग्रस्थिगात्र।

(२) पवर्ग →य र ल व ५१-५३.८।

फ

फ—(१) पीठ।

(२) ग्रस्थिगात्र (पवर्ग = ग्रस्थिगात्र)

५१-५३.51

फट्--पञ्चाण्ड में ५४-५५ ।

फट्कार—ग्राकाशसंयुक्त ५४-५५ ।

ब--(१) मुख।

(२) ग्रस्थिगात्र (पवर्ग = ग्रस्थिगात्र) ।

48-43.51

(३) तुतुद् (=ग्रीवा ?) ५१-५३।

बं-(१) चतुर्दशाक्षर २४,४६।

(२)=आत्मा २८।

(३) पञ्चग्रह्मा में २८।

भ

भ—(१) बाहु, हस्त, नख ।

(२) ग्रस्थिगात्र (पवर्ग = ग्रस्थिगात्र)

X 2-X 3.5 1

म

म-(१) दशाक्षरमन्त्र में ५४-५५।

(२) फुप्फुस ५१-५३.८।

(३) ग्रस्थिगात्र (पवर्ग = ग्रस्थिगात्र)

¥ 9- ¥ 3.5 1

म अ उ-प्रावज्ञान ५१-५३.२।

म ग्रों ग्रं ब्रह्मगो नमः ४६।

म ग्रों मं ईश्वराय नमः ४६।

मं-(१) लिङ्गोद्भवयन्त्र में २१।

(२) चतुर्दशाक्षर में २४,४६।

(३) स्रोम्=ग्रं उं मं २४,४६।

(४) त्रयक्षर में ५१-५३.१३।

(५) = परमशिवयोग, परमशिवजप,

परमशिवतत्त्व ५१-५३.१३ ।

(६) पञ्चाक्षर में ३३।

मकार—(१) लीन रि नाद ३६।

(२) मकार लोप से बिन्दु ३६।

(३) यकार लोप से मकार ३५।

मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा वषट् ५४-५५ ।

य—(१) कण्ठ ५१-५३.८। २८

- (२)=परमशिवतत्त्व ५१-५३.१३।
- (३) पञ्चाक्षर में
- ..
- (४) ग्राकाश का रूप 'य' के समान है १.४।
- यं—(१) चतुर्दशाक्षर में २४,४६।
  - (२) पञ्चाक्षर में ३३।

यकार-(१) योगीश्वरत्व का बीज ५१-५३.१८।

- (२) यकार लोप से मकार ३४।
- य र ल व—(१) मज्जगात्र ५१-५३.८।
  - (२) यरलव→शषसह ४१-४३.८।

₹

- र-(१) दशाक्षर मन्त्र में ५४-५५।
  - (२) तालु ४१-४३.८ ।
  - (३) मज्जगात्र (यर ल व = मज्जगात्र) ४१-५३.८।

ल

- ल-(१) दशाक्षर मन्त्र में ५४-५५।
  - (२) तालु ५१-५३.८।
  - (३) मज्जगात्र (यर ल व = मज्जगात्र) ५१-५३.८।

व

- व—(१) = सदाशिवतत्त्व ५१-५३.१३।
  - (२) पञ्चाक्षर में
- ,,
- .(३) दशाक्षर मनत्र में ५४-५५।
- (४) चिण्टक् (=प्रतिजिह्वा) ५१-५३.८।
- (४) मज्जगात्र (य रलव=मज्जगात्र)

४१-५३.५।

वं-(१) लिङ्गोद्भव यन्त्र में २१।

- (२) चतुर्दशाक्षर में २४, ४६।
- (३) पञ्चाक्षर में ३३।

वषट्—मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा वषट् ५४-५५ । वी—वायु का रूप 'वी' है १.४। वौषट्—५४-५५।

श

- श-(१) दशाक्षर मन्त्र में ५४-५५।
  - (२) ऊर्ध्वोष्ठ ग्रौर गाल ५१-५३.८।
  - (३) मस्तिष्क (श ष स ह=मस्तिष्क) ४१-४३. द ।

श ष स ह—(१) मस्तिष्क।

- (२) यरलव→शषसह ४१-५३. द।
- शि-(१) शिवतत्त्व।
  - (२) पञ्चाक्षर में ५१-५३.१३।
- शि—(१) लिङ्गोद्भव यन्त्र में २१।
  - (२) चतुर्दशाक्षर में २४.४६।
  - (३) पञ्चाक्षर में ३३।

4

- ष—(१) जिह्नाग्र।
  - (२) मस्तिष्क (श ष स ह = मस्तिष्क)।
  - (३) यरलव→शषसह ४१-४३.८।

स

- स-(१) अधरोष्ठ ग्रौर चिबुक।
  - (२) मस्तिष्क (शष सह=मस्तिष्क)।
  - (३) यरलव→शषसह४१-४३.5।
- सं—(१) चतुर्दशाक्षर मन्त्र में २४,४९।
  - (२) = प्रकृति २८।

(३) पञ्चब्रह्म में २८। संबं→ग्रकार ३१। ह

ह—(१) हृदयनाडी ।

(२) मस्तिष्क (श ष स ह=मस्तिष्क)।

(३) य र ल व $\rightarrow$ श प स ह ५१-५३.५ । ह ह हः—परमज्ञान [मन्त्र] ५०।

= 및 및 및:

ह्री:—(१) त्र्यक्षर ग्र ग्रः ह्री: में।

(२) = परमशिव ५१-५३.१५।

# पारिभाषिक शब्द तथा नवस्य कोप

ग्रक्षर

म्रात्मबीजाक्षर ५४-५५

एकाक्षर

चतुर्दशाक्षर

तिक्ताक्षर (=व्यञ्जन) ५१-५३.८

पञ्चाक्षर

बीजाक्षर ५१-५३.१४

मूलाक्षरशास्त्र ५१-५३.१४

ग्रक्षिलिङ्ग

श्रगॉं—श्रगुं १.८

ग्रग्नि (मायारेखा → ग्रग्नि) रे१.१३

श्रग्रनासिका ४३

श्रग्र नि श्राकाश १.१८

श्रग्र निं कुश १.२

भ्रम्र नि जिह्वा ५१-५३.५

ग्रघ्न्या (लोन्तार में ग्रघ्नी)=गौ: (ONW. में

नहीं है) १.४

श्रङ्ग प्रधान—ग्रोङ्कार → ग्रङ्ग प्रधान १.१२

म्रङ्ग ष्ठमात्र १६

ग्रचेतन ५१-५३.१४,१६

ग्रजर्--उमजरक्न १.४

ग्रञाकुवृत्ती ५१-५३.१६

ग्रण्ड—ग्रण्ड→शिवलिङ्ग १.१३

अतिशून्य ५३

श्रतु-ग्रत्व १.१५

ग्रत्यन्त महाभार १.१७।

ग्रत्यन्त शून्य (श्रों से संबद्ध) ५१-५३ इ

ग्रत्यन्त सूक्ष्म २३

ग्रधव ५०

ब्रन्तरात्मा (पञ्चात्मास्रों में से एक) १.१६

ग्रन्तोपदेश ५१-५३.१६

ग्रभ्र—माभ्र (लो. मवृ) १.२

ग्रमृत १.१०

ग्रम्डङक्त १.१६

ग्रम्बक्—यङम्बॅककॅन् ४६

म्रयोगप्रवृत्ति (= ईश्वरप्रिणधान) ४४

ग्रहण बर्ण (=मूलाधार का वर्ण) १.१०

80

य्यर्चलिङ्ग प्रतिमाशिला १६

ग्रधंचन्द्र (संस्कृत श्लोक के चन्द्र के लिए) २४, , प्रधंचन्द्र बिन्दुनाद ४४-४७

ग्रधंचन्द्र बिन्दुनाद ४४-४५

ग्रलं—कपलं ४४-४७

ग्रल्पन (कल्पन के ग्रथं में)

तन्पङल्पन (=संस्त निर्लक्षिग्) ६

ग्रष्टाङ्गुलि १.६

ग्रहो—पहो ४

#### आ

श्चाकाश—१. स्वर → श्च.काश १.६
२. प्रस्तव → उत्पत्त्यर्थं मन्त्रं ३७
श्चाकाश १.४
श्चाक्ताश १.४
श्चात्मत्रय = त्र्यात्मा २ (इवास, निश्वास, संयोग)
श्चात्मत्रीजाक्षर (=ग्नं) ५४-५५
श्चात्मति (श्चां से सम्ब्रात्मा क्ष्यात्मा व्यात्मा क्ष्यात्मा, विश्वास, संयोग २
२. जीवात्मा, शुद्धात्मा, शिवात्मा ५१-५३-१६
पक्चात्मा—परात्मा, श्चन्तरात्मा, श्चादि १.१६
श्चादित्य (तेज क्षादित्य) १.४
श्चादित्य (तेज क्षादित्य) १.४
श्चाति १.१५
श्चाति १.१५
श्चाति १.१५

इऋं (तेज का वर्ण) १.४

इर (?)--पङेरन ५१-५३.६ इलि-हेलिङकॅन् ५१-५३.१५ ईश्वर १. स्थान रिं कण्ठ ५१-५३.१० २. व्यक्ति नि प्रगावज्ञान ५१-५३.१ ईश्वरध्यान ५४-५५ ईश्वरप्रिाधान-वैराग्यादित्रय में से एक ४४ उ उत्तर (विष्णु का स्थान है) १.5 उत्पत्ति १. पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति २८ २. प्रगाव ,, उत्पत्त्यर्थं मन्त्रं ३७ उनि-उन्यक्त् ४६ उपचार-सोपचार ४६ उमापति (ग्रों से सम्बद्ध ) ५१-५३.३ उरित्-पङ्गितन् १.६ उल:---ग्रङोलः ५१-५३-१६ उलन् १.१३ उलु (=ग्राठ) १.१३ Œ एकाक्षर ५१-५३.५ एकात्मा २

क

कण्डमूल (ग्रों से सम्बद्ध) ४१-४३-३
कण्ड (लो. )=खण्ड (?) १.७
कदुत्—ककदुत्१.१२
४१

कद्ग रावर्ग (?) ५४-५५
कग = कप ६
कमलचक्र ५१-५३.१२
कम्बल (किव में परुपरु) १८
कम्बलवन्तं च मूले १०
कय—कयन् (= ग्रिधिक होना) १.१८
कय—ग्रकयङन् १८
कुञ्ची रहस्य ४४
कुम्भक (प्राग्गायाम का एक प्रकार) ४६
कृष्णवर्ण १. विष्णु का वर्ण ४६,५१-५३.१०
२. ग्रापः का वर्ण १.४

केवल (पुरुष की तीन ग्रवस्थाग्रों में से एक) ४३
-केवल-सुख-ग्रचिन्त्य-शरीर ५१-५३.७
कैवल्य ४३
-कैवल्य निराश्रय ५०

किन्ल वर्ग (=श्वेत वर्ग ?) १.१३ क्षत्रिय (म्रांख के मार्ग से हुए) ५१-५३.१६

- क्लॅ

गराराज १.६ गरााधिप १.८ गदा ४६ गन्घ १. पञ्चतन्मात्राग्नों में से एक १.४ २. ब्रह्मा → गन्घ १.८ गवि:—कगवि: ८ गविका (?) (कवि = नृतृद्द) ५१-५३-१२
गुरु—मगुरु ४२
गुरुपुत्र १
गुरुम (स्थावर) १.४
गुह्यालय २३
गॅलर्—ग्रग्लरक्त ५०
गॅलॅं:—ग्रग्लंग्लं: ४३
गोरो वों = गीरवः (?) वों १.१३
ग्रह—कग्रह १.७
ङ
ङुद्ध—शिवद्वार में है १.१०
च

चक ४६
चक्कं म् (= मुख) ४१-४३-६
चित्रं प्रश्-४३-६
चतुर्दशाक्षर-पिण्ड ३६
चतुर्दशाक्षर-पुष्प २४
चतुर्दशाक्षर-मन्त्र ४६
चतुर्मु ख ब्रह्मा ४६

चतुर्मु ख ब्रह्मा, विष्गु, ईश्वर ४६

चतुर्विफल---निराश्रय, निर्वाग, निष्कल,

नि:स्पृह ४६
चतुष्कोरा १.१०
चन्द्र—तेज→चन्द्र १.४, बिन्दु ← चन्द्र २७,
चन्द्र →विश्व २५
चन्द्र + श्रात्मा = श्रकार ३१
चन्द्ररूप ४०

'तन्त्रमहापद ४१-४३.१२ चन्द्रसमृति ५० तरु (सथावर में से एक) १.४ चित्तमोक्ष ४३ तर्कयोग ३,८ चेतन ५१-५३.१४,१६ तॅडॅर् परतॅड्रन्य ४५-४७ ज तॅङॉ—प्रनङ्ग्व १.१२ जगत्—सजगत् ५१-५३.१६ तॅङ्गं -- तुमेंङ्गं ५१-५३.१६ जगतकारण ५१-५३ तॅलॅङ् (?)—नुम्लॅं ४६ जङ्गम—ग्रघ्न्या, पक्षी,, पत्रु,, मीन १.४ तिक्त १० तिक्तकृष्ण १० ग्रंजन्म १.६ तिक्ताक्ष: -- व्यञ्जन ४१-४३.५ समजन्म १.११ तिङल् १.८ जन्मरहस्य ४१ **तुङ्गल्** जाग्र (जागर के लिए) १.८ जॅजॅङ्क् ५१-५३.६ **ग्रनुङ्गलकॅन्** ४४ जितेन्द्रिय ४२ पतुङ्गलन् ५१-५३-१२ जिह्वा (लो. जीव) १.८ तुञ्जुं कुचुप् (मुकुलित कमल) १.१०० जिह्वाग्र ५१-५३.१०; १.८,६ (लो. जीव्वाग्र) तुञ्जुं श्वेत १.१० जीव १.१५,१७ तुतुग्—कतुतुगन् १.१७ सं ह्यं जीव ५१-५३.१५ तुतुद् (?) ५१-५३.१२ जीवात्मा ५१-५३.१६ तुतुर्—कतुतुरन् २२ ज्ञान तुद्तुद् (?) ४१-५३.१२ सर्वज्ञान १.४ **तृ**एग (स्थावर में से एक) १.४ सं ह्यं ज्ञान ५१-५३.५ तेज-१. पञ्चमहाभूतों म से एक १.४ २. रूप → तेज १.४ ञ त्रते—कमल १.१० त्रमुत् म्ङा १.१७ त्रिदेवी--प्रगाव ५० त्रिनयन ईश्वर ४६ तङिन् (वायु→तङिन्) १.४

त्रिनयन ब्रह्मा ४६

83

तरवलीन ७ (श्लोक में हृदय का विशेषण्)

त्रिनयन विष्णु ४६ त्रिपुरुष-- त्र्यात्मा २ त्रिशिव-- त्र्यात्मा २ त्रीणि कत्रीिए ४३

त्रुस् ग्रन् स् १.१६ व्यक्षर--१. ग्रं ग्रः ह्रीः ५१-५३.१३ २. घउम ३२ ३. श्रं उं मं ५१-५३.१३ त्र्यवस्थः पुरुषः--सकल, केवलशुद्ध, प्रलीन ४३ यात्मा- इवास, निश्वास, संयोग २ त्वक्सार-(स्थावरों में से एक) १.४ (ONW. में नहीं है)

द्

दक्षिए। (ब्रह्मा का स्थान) १८ द का---दारक (?) ६ दशमीशर (कमलचक्र के वर्णन में) ५१-५३.१२ दशाक्षरमन्त्र ५४-५५ दशेन्द्रिय ५१-५३.११ दीक्षाविधिविधान ५० दीर्घायुष (मृत्युञ्जयानुष्ठान-फल) ५६, ५७-५६ देवात्मा-पिनकदेवात्म ५१-५३.५ देव १.६ देवातम (=पञ्चदेवःतम) १.२ दैवात्माम्रों का स्थान १.७-८ द्वादशाङ्ग लसंस्थान ४८

- द्वादशाङ्ग्लस्थान ४५-४७, ४१-४३

धर्मातमा ४२ धारएा-ध्यानादित्रय में से एक ४४ ग्रधारए। ४४ धीरज्ञान-कधीरज्ञानान् ४६ घूप १.२ (सूर्य की धूप) ध्यान-ईश्वरध्यान, परमशिवध्यान, महादेवध्यान, रुद्रध्यान, राङ्करध्यान, शिवध्यान ४४-५५ ध्यानयोग ३,४ ध्यानादित्रय-प्राणायाम, धारगा, समाधि ४४ ध्यागौलध्या (?)—कमलचक्र के वर्णन में **५१-५३.१२** 

न

नमः स्तुति ५१-५३.१३ नमो लोप:-- ग्रकार ३४ नरेश्वरी ५१-५३.१८ नवद्वार ५०,५१-५३.६ नाद—नाद→बिन्दु २५, निष्कल ←नाद २७ नादप्रकाश ५१-५३.१२ नादप्राग्। ५१-५३.५ नाभिप्राण ज्ञानशुद्ध ५१-५३.५ नासिकाग्र ५१-५३.१७ नंदस् (?)---मन्दसकॅन् ५१-५३.१३ निम्नतया ५१-५३.१६ निरात्मा (पञ्चात्माग्रों में से एक) १-१६ निरालम्ब ६ निराश्रय-किनराश्रयन् ५१-५३.१८

निरुपेक्ष (कवि=तन्पङ्पेक्ष) ह पञ्चदैवत-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, सदाशिव १.२ निर्चञ्चल (निश्चञ्चल) ५ पञ्चदैवातम = पञ्चदैवत १.१,१.४ निर्ज्ञान-किन्नानान् ४५-४७ पञ्चब्रह्म-का उत्पत्तिक्रम इंबंसंतं ग्रं२८ निद्वंन्द्व (कवि=तन्पर्वर्वं) ५ का स्थितिकम संबंतं ग्रंइं २६ निर्मल शिव ४३ निविकार (कवि = तन्विकारन्) ध्र का प्रलीनक्रम म्रंतं संबंदं ३० निर्वाण १.१५,१७; चतुर्विकलों में से एक ४६ पञ्चमहाभूत १.४ निव्यापारज्ञान ४४ पञ्चवर्गा १.१० निश्रेयस २३ पञ्चहोम ५१-५३.११ पञ्चाक्षर = न मः शिवाय ४१-४३.१३ निष्कल १.१७,२४,२७ सं ह्यं निष्कल ५१-५३.१२ उलिति य व शि म न स्थिति शिवमन य चतुर्विफलों में से एक ४६ प्रलीन न म शिवय ३३ निष्कल = भटार परमशिव ४५-४७ = मायातत्त्व २७ पञ्चाक्षरमन्त्र ५१-५३.१४ निष्कल-बिन्द्र पञ्चाण्ड जः तः किः उं फट् ४४ सं ह्यं निष्कल-बिन्दु ५१-५३.१ = पञ्चातमा १.१६ निष्कल-शून्य ५३ पञ्चहित १.१५ निस्तृष्ण-किनस्तृष्णान् ४५-४७ पंज्योती रूप ५० निस्पृह-चतुर्विफलों में से एक ४६ पदान्तन्यास ५४-५५ नीलकण्ठ (कमलचक्र के वर्णन में) ५१-५३.१२ पद्महृदय ५४-५५ नीलवर्ण ५१-५३.१२ पर =िनव्कल ५१-५३.क परमकेवल्य २३ प पक्षी (जङ्गम में से एक) १.४ परमकैवल्यज्ञान ५० पञ्चखण्ड = पञ्चाण्ड ४४-४४ परमज्ञान ५० पञ्चतन्मात्र १.४ परमपण्डित ५० पञ्चतीर्थं ५१-५३.११ परमरहस्य ४० पञ्चदशेन्द्रिय ५१-५३.११ परमिवशेष ४१ 24

परमशिव ४५-४७,४८,५१-५३ परमशिवतत्त्व ४८,५१-५३.१६ परमशिवध्यान ५४-५५ परमशिवातमा ५१-५३.१५ परमशुद्ध ४४ परमशून्य ४८ परमसुख ५१-५३.७ परमार्थ ८ परमार्घ नरेश्वरी ५१-५३.१८ परमालौकिक ४६ परमोपदेश ५१-५३.७ परं ब्रह्म-१. स्रं स्रः ५० २. भटार शिव का पिता ५० परलिङ्ग ११,१७ परवैराग्य (वैराग्यादित्रय में से एक) ४४ परस् (परस्पर में) = सकल ५१-५३. परस्पर = सकलनिष्कल परस्=सकल पर=निष्कल ५१-५३.५ परात्मा १.१६ (पञ्चात्माग्रों में से एक); ५१-५३.१० (परात्मा की व्याख्या) पशु (जङ्गम में से एक) १४ पश्चिम-- रुद्र का स्थान १.८ पसुक्-पसुकवन ३४

पॅसत्

ग्रम्सत् ४५-४७

पम्सत् ५१-५३.१८

**विण्डाकृति—मिषण्डाकृति १.**१२ पीतवर्ण ब्रह्मा ५१-५३.१० पुनभव--कपुनभवान् ४५-४७ पुसङ्गर (?) ५४-५५ पुसु:--पपुसु: ५१-५३ पूरक (प्रागायाम का एक प्रकार) मन्त्र = ग्रों ग्रं विष्णवे नमः ४६ पूर्व-शिव का स्थान १.प पूर्वान्धकोटि (?) ४४ पृथिवी (पञ्चमहाभूतों में से एक) १.४ प्रक.श नि भुवन १.३ प्रकृति (पञ्चब्रह्म में से एक) २८ प्रगाव (=ग्रोङ्कार) २४ प्रगावज्ञान १. ५०,५१-५३ २.= त्रिदेवी, भटार शिव की माता ५० प्रणवटीका ५१-५३.१६ प्रग्वज्ञानैकता ४४ प्रग्वश्रीदेवी ५१-५३ प्रतिष्ठा १८ पिनृतिष्ठा ५१-५३.१४ प्रत्याहार योग ३.४ प्रदक्षिगाक्रम ५४-५५ प्रमारा-सं हां प्रमारा ४१-४३.४ प्रलदार्थ मन्त्र ३६ प्रलीन--पिन्लीनाकॅन् ११ प्रलीन सं ह्यं पञ्चब्रह्म ३० प्रागावायु ११०,५१-५३.५६ प्रागायाम ४५-४७

१. के प्रकार-कुम्भक, पूरक, रेचक ४६

२. ध्यानादित्रय में से एक ४४ .

३. श्रप्रागायाम ४४,४६

त्रागायामयोग ३,६ प्रागायाम संसिप्त पूजा ४६

बन्तर् १.२० बबः---ग्रबःहन् १.८ बबोकोङन् (?) ५१-५३.६ बाह्यवैराग्य (वैराग्यादित्रय में से एक) ४४ बिन्दु १. ग्रोङ्कार का प्रथम मूल १.६

२ बिन्दु → चन्द्र २५

३. मकार ← बिन्दु २७

४. मकार लोप से बिन्दु ३५

४. बिन्दु ∻पञ्चदैवात्म १.२

बिन्दुप्रागा ५१-५३.८ बिन्दुसारमिएाक् १.१०

बीज

यकार बीज (योगीश्वरतत्त्व का) ५१-५३.१८ शून्यता-बीज ५४-५५

बीजाक्षर ५१-५३-१४

ग्रात्मबीजाक्षर ५४-५५

बुबुक्षः (?) ५१-५३.१६

बं-तेज का वर्ण १.४

ब्रह्मा-१. पञ्चदैवात्माग्रों में से एक १.२

२. व्यक्ति नि प्रग्वज्ञान ५१-५३

३. भुवनोत्पत्ति में दक्षिण में रहते हैं। भूमि

की रक्षां करते हैं।

४. मानवोत्पत्ति में मूलाधार राग की रक्षा

करते हैं १.८,५१-५३.१०

प्र. ने पृथिवी बनाई १.६

६. ने शरीर बनाया **१.६** 

ब्रह्माक्षरिण्ड ३६

ब्रह्माधि ११

ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरावक् भटार ५१

ब्राह्मणभुजङ्ग ५१-५३.१३

भटार ज्योति ५०

भटारी सरस्वती ५१-५३.१२

भटारेश्वर १६,२०

भरमबीज-प्रभरमबीज ४६

भुजङ्गिशिव ५१-५३.६

भुजङ्गादि (ललाटमार्ग से उत्पन्न हुए) ४१-५३ १६

भुवन १.४

भुवनत्रय ५१-५३.१८

भुवनशरीर शास्त्र ५१-५३.११

भुवनात्मक महाप्रगाव ५१-५३.१८

भूमि-पृथिवी → भूमि १.४

भेदज्ञान ४०,४२

भौमशिव (लो. भ्यौमशिव)--ग्रों से सम्बद्ध

**५१-५३.३** 

म

मणिक्-वर्ग १.१०

मिंगिक्-शुद्ध-स्फटिक (वर्ण) १.१२ मध्य—सदाशिव का स्थान १.८ मनुष्य—बिन्दु →मनुष्य १.६; शिव →मनुष्य

५१-५३.११

मनोविज्ञान ४३-४४ मन्त्रविशेष ५१-५३.१३ मन्त्रोच्चारण ५१-५३.१८

महा---सं महा ५१-५३.११

महाजप ४४-५५

महाज्ञान ४८

महादेवध्यान ५४-५५

महापातकनाश ५४

महापातकविनाश ५४

महाप्रगाव ५१-५३.१८

महाप्रभाव २०

महाभार १.१७

महाशून्य (एकात्मा का विशेषण) २

महासंयोग (ग्रं +ग्रः) २७

मायारेखा-शिवलिङ्ग मत्महन् मायारेखा १.१३

मिश्र ४६

मीन (जङ्गम का प्रकार) १.४

मूल प्रथम १.६

मूलाक्षरशास्त्र = बीजाक्षर ५१-५३.१४

मूलाघार १८, ५१-५३.११

मृत्युञ्जय ५४-५५

मोक्षचित्त ४४

म्पॅहन् १.१३

योगितद्रा ५१-५३.१७,१८

₹

रक्तवणं १ १३

(ब्रह्मा का वर्ण) ४६

(हद्र का वर्गं) ५१-५३.१०

रचना (?)--पङ्चहन् ४१-४३.६

रवि + ग्रग्नि = उकार ३१

रिव (पञ्चब्रह्म में से एक) २८

रस-पञ्चतन्मात्राओं में से एक १.४

पंरसनन १.१७

सरसन ४८

रद्र-१. जन्मोत्पत्ति के समय हृदय में १-८,

५१-५३.१०

२. भुवनोत्पत्ति के समय १.५

३. पञ्चदैवातमाओं में से एक १.२

४. ग्रांख बनाते हैं १.६

रुद्रध्यान ५४-५५

रूप-पञ्चतन्मात्राक्षों में सो एक १.४

रुद्र→रूप १.४

रूप-सूक्ष्म—-ग्रङ्गप्रधान →रूपसूक्ष्म १.१२

रेचक--प्रागायाम का प्रकार ४६

रेचकमन्त्र=म ग्रों मं ब्रह्मेरो नमः ४६

र्व

तन्पवंवं = निर्द्वन्द्व ४

ल

लक्षग्

ग्रलुमक्षरा ४५-४७

8=

| लुमक्षगाकॅन् ५०                        | लोकनाथशिवालय १०                           |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| लता (स्थावर में से एक) १.४             | लोन्—पहलोन् ६                             |  |  |  |
| लभकने १.१,३,४,२०                       | लौकिक ४०,५०                               |  |  |  |
| सम्प:—मङ्लम्पहकॅन् १.१२                | व                                         |  |  |  |
| लम्बिक (कमलचक्र के वर्णन में) ५१-५३.१२ | बर:                                       |  |  |  |
| ललाट ४१-५३.१६                          | <b>ग्र</b> पवरह १.१७                      |  |  |  |
| लव १.१०                                | श्रमरहकॅन् ४१                             |  |  |  |
| लाभानुग्रह ५८                          | वरहन १.१                                  |  |  |  |
| लॅवि:लिनॅवि: ५१-५३ १३                  | सपवर: १.७                                 |  |  |  |
| লি <i>ত্ন</i>                          | वरानुग्रह १.१४                            |  |  |  |
| <b>ग्रात्मलिङ्ग</b> १२                 | वर्णा पीत (पृथ्वी वा दर्ण) १.४            |  |  |  |
| म्रादिलिङ्ग १४                         | वण्णं इवेत (तेज वा वर्ण) १.४              |  |  |  |
| परमार्थालङ्ग =                         | <b>वलुय्—मलुय्-</b> वलुय् २५              |  |  |  |
| परलिङ्ग ११                             | मित्व ४८                                  |  |  |  |
| प्राम्मिलङ्ग १.१०                      | <ul><li>मवल्य ४१-४३-११</li></ul>          |  |  |  |
| विशेषलिङ्ग १३                          | वव १.१६                                   |  |  |  |
| शिवलिङ्ग १३,१४                         | वबु १.१०                                  |  |  |  |
| सर्वलिङ्ग ५१-५३.१४                     | वशेवचः ४२                                 |  |  |  |
| स्वर्णलिङ्ग १४                         | वायु (पञ्चमहाभूतों में से एव) स्पर्श⊸वायु |  |  |  |
| स्वलिङ्ग ११                            | 8.8                                       |  |  |  |
| लिङ्गनाद १.१६                          | वॅतु—गवॅत्वन् १.६                         |  |  |  |
| लिङ्गो ुव २१                           | वॅन्तन् (?) १.१०                          |  |  |  |
| लोन-कलीनन् ११                          | विवत्त्प—ममिक प                           |  |  |  |
| लीनत्वमलीनत्व ४३                       | विकार—तन्विकारन (संस्कृत=निर्विकार)ः      |  |  |  |
| लुपलुपनॅन् ५१-५३.१६                    | विजिल्                                    |  |  |  |
| <del>लुहुर्</del> मिलुहुर् २           | कविजिलन् १.१,४                            |  |  |  |
| लोकनाथ १०                              | पविजिलन् १.१                              |  |  |  |
|                                        | <b>₹</b> E                                |  |  |  |

### मकपविजिलन् १.२

विन्तॅन् १.१०

विरति—कविरतिन् ४४

विशेषलिङ्ग १३

विश्व---१.चन्द्र ← विश्व । पञ्चब्रह्म में से एक २७

२.=प्रगाव २५

३. चन्द्र → विश्व २५

विष्णु-१. नाभि में रहते हैं ५१-५३.१०,२१

२. व्यक्ति नि प्रगावज्ञान ५१-५३

३. जन्मोत्पत्ति के समय १.८

४. भुवनात्पत्ति के समय १.८

प्र. पञ्चदैवात्माश्रों में से एक १.८

वीतराग ४४

बुहॅल्—विनुहॅल् ५०

वैराग्यादित्रय-१. बाह्यवैराग्य, २. परवैराग्य,

३. ईश्वरप्रिाधान ४४

व्युद्भान्ति ४५-४७

व्रतसम्पन्न ४२

व्वं—ग्राप: →वै १.४

श

शङ्करध्यान ५४-५५

शब्द-पञ्चतन्मात्राग्रों में से एक १.४

शब्द शून्य १.२

शास्त्र (चेतन, ग्रचेतन) ५१-५३.१४

शिलाखण्ड (कवि मं---ग्रर्चलिङ्ग प्रतिमाशिला)

१६

.शिव—१. पञ्चब्रह्म में से एक २६

२. पञ्चदैवात्माओं में से एक १.२

३. जन्मोत्पत्ति के समय १.५

४. भूवनोत्पत्ति के समय १.८

शिवद्वार १.१०,४१-५३.६

शिवध्यान ५४-५५

शिवपद ४०,४१-५३.१६

शिवमण्डल १.१६

शिवलिङ्ग १३,१४,५०,५१-५३.=

१. अण्ड-+शिवलिङ्ग १.१३

२. सिव=ब्राह्यार, निङ्ग = पुक्तस्यतित

9.94

शिवलिङ्ग महोनम १४

शिवलोक ५५

शिव लोप से उकार ३४

शिवाकरणा (?) ४६

शिवाङ्कित (=शिवलिङ्ग) ५०

शिवात्मक ७

शिवातमा १.१६

सं ह्यं शिवातमा ५१-५३.५,१५

शिवापुत्र १

शील-ग्रशोल ४६

शुक्लवर्ग १.१०

शुक्लश्वनित (=लिङ्ग) १.१५,१.१२

शुद्धपूर्णशरीरिराम् ५७

शुद्धशिवसमृति ५०

शुद्धस्फटिक (बिन्दुसारमिंग के मध्य में) १.१०

शुद्धस्फटिक वर्गा ५१-५३.५

१. ग्राकाश का वर्ण १.४

२. सदाशिव का वर्ग ५१-५३.१४

**जु**द्धातमा ५१-५३.१६

गुभागुभ ५१-५३.१६

शून्य १.१७,५१-५३.३

शून्य केवल ४८

शून्यताबीज=ग्रः ५०

शून्य-निर्वाग १.१०,५१-५३.७

शून्य-निश्रेयस ५१-५३.१६

शून्य-शिवात्म कावक् भटार ७

शून्यात्मा-पञ्चदैवात्माग्रों में से एक १.१६

शून्यान्तर—ग्रत्यन्तशून्य ←शून्यान्तर ३७,४५,

स्रों से संबद्ध ४१-४३.३

शैव सौगत ५१-५३.१३

श्रद्धाधन ४२

श्रीदेवी--ग्रों से संबद्ध ५१-५३

इवेत वर्ण (ईश्वर का वर्ण) ४६,५१-५३ १०

षडङ्गयोग १. तर्क, २. धारण, ३. ध्यान,

४. प्रत्याहार, ५. प्रागायाम, ६. समाधि ३

स

सं ह्यं जीव ५१-५३-१५

सं ह्य ज्ञान ५१-५३.५

सं ह्यं निष्कलिबन्दु ५१-५३.१८

सं ह्यं पञ्चब्रह्म २६

सं ह्यं प्रमाण ५१-५३.४

सं ह्यं भुजङ्गि शिव ५१-५३.६

सं ह्यं शिव ५१-५३.६

ं ह्यं शिवातमा ५१-५३-६

ं ह्य सदाशिव १

सं ह्यं सुपर्गी ५१-५३.१२

सकल-पुरुष की तीन ग्रवस्थाओं में से एक ४३,-

५१-५३.३

सकलतत्त्व ५३

सकलनिष्कल =परस्पर, परस् = सकल +पर=

निष्कल

सङ्गम १.१२

संग्रह-सुमंग्रह ४६

सदाशिव १.६, १. पञ्चदैवात्माश्रों में से एक

१.२,५१-५३.१०

२. भुवनोत्पत्ति के समय १.५

३. जन्मोत्पत्ति के समय १.८

सदाशिवात्मा ५१-५३.१५

सदुद्भ्रान्ति (=सद्य-उद्भ्रान्ति) ४५-४७

सद्य-उद्भान्ति ५०

सन्देह-कसन्देहावन ४०

सन्ध्यत्सया (?) ५१-५३.१६

सप्तद्वीप २०

सम—समक १.१५

समजन्म १.१

समाधि-ध्यानादित्रय भें से एक ४४

ग्रसमाधि ४५

समाधियोग ३,६

समान ५१-५३.७

सरस्वती ५१-५३-३

43

सर्व-उपद्रव ५१-५३ १४ सर्व-ज्ञान १८,४६ सर्व-दुष्ट ४१-५३.१४ सर्व-द्वार ४५.४७ - सर्व∙भाव ४६ सर्व-भूत ११ सर्व-मल ५१-५३.५४ सर्व-रोग ४१-५३.१४ सर्व-लिङ्ग ५१-५३.१४ सर्व-विघ्न ५४-५५ सर्व-विष-विनाशन ५५ सर्व-सज्ञान १.५ सर्व-सञ्जत ५४-५५ . सर्व-सूक्ष्म ५१-५३.७ सर्वास्त्र ४१-४३.१४ सर्वेन्द्रिय ४,५१-५३.१६ सल:-पसलहन्य १.६ सवर्ण वर्ण १.१२ सहस्रदल ५१-५३.१२ साङ्गुष्ठ प्रमागा १६ साधन सं पुरुष मोक्षचित ४४ १. वैराग्यादित्रय, २. परारोग्य, ३. ध्यानादित्रय सारविध (सार् + ग्रविध) — हिना विध ५० संसल् (?)—सिङ्सल् ४५-४७

सुख अचिन्त्य ५१-५३.७

भूख प्रिय ५७-५६ मुधामल ५६ सुपर्गी—स ह्यं सुपर्गी ५१-५३ १२ सूधमजान ४१-४३.१७ सूधमरूप १.१७,१.१५,१.१३ सूर्यसमृति ५० सोर्--मिमोर् २ स्थान---मङस्थान १.८ स्थान नि रहस्य ५१-५३.५२( ानन्त्रमहापद) स्मावर—तृगा, तम, जना, गुल्म, व्यक्साम १.४ स्थितिमन्त्र ३६ स्थिति सं ह्यं पञ्चब्रह्म २६ स्पर्श—पञ्चतन्मात्राग्रों में से एक १.४ स्फटिकाभ—महेदवर का विशेषसा १६ न्वर्— ग्राकाश →स्वर् १.४ स्वर्गलिङ्ग १४ स्वलिङ्ग ११ ह ह (=ग्र=एकाक्षर) ५१-५३ इंस (कारएा प्रणव) ५१-५३... इन्त १-१,१.३

ह (= ग्र=एकाक्षर) ४१-५३
हंस (कारण प्रणव) ५१-५३...
हन्त १-१,१-३
हम्प्रु १०,४६
हॉन्—उमॅन् (हमॉन् के लिए) २७
हुन्तॅक (?) (मस्तिष्क) ५१-५३.न
हुप्त (?) १-१८

# संख्या-कोष

संख्यात्रों का किव साहित्य में महरवपूर्ण स्थान है। किव साहित्य के अन्य ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के हेतु तथा कई बार अर्थों को समभने के लिए इस प्रकार के कोष सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ—पञ्चब्रह्म वृहस्पतितत्त्व और गणपिततत्त्व दोनों में आए हैं। वे उपिर दृष्टिपात में सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। परन्तु तुलना करने पर उन दोनों में समन्वय किया जा सकता है। उद्धरण—संख्याएं क्लोकों और उनकी टीकाओं की हैं।

9

एकाक्षर (= ग्रकार) ५१-५३.⊏ एकात्मा (ब्वास, निक्वास, संयोग—इन तीनों ग्रात्माग्रों को मिलाकर) २

P

शास्त्र—चेतन और अचेतन ५१-५३.१४ (वृहस्पाततत्त्व इलोक ६— द्विविधतत्त्व चेतन, अचेतन)

3

आत्मत्रय-शिवात्मा, सदाशिवात्मा, परमशिवात्मा ५१-५३.१५

**ग्रात्मत्रय** (=त्र्यात्मा)—श्वास, जरवाक, संयोग २

त्रिपुरुष = त्र्यात्मा २

त्रिशिव = त्र्यात्मा २

त्रयक्षर १. ग्रं उम ३२

२. श्रं ग्रः ह्रीः ४१-४३.१३

३. इं उं मं ५१-५३.१३

त्र्यात्मा = ग्रात्मत्रय २

ध्यानार्दित्रय-प्राणायाम, धारण, समाधि ४४

पुरुष की तीन अवस्थाएं (त्र्यवस्थः पुरुषः)—पकत, केव रशुद्ध, प्रलीनत्व ४३

प्रागायाम-पूरक, रेचक, कुम्भक ४६

भुवनत्रय ५१-५३.१५

वैराग्यादित्रय-वाह्यवैराग्य, परवैराग्य, ईश्वरप्रणिधान ४४

जङ्गम—ग्रद्म्या, पक्षी, पशु, मीन १.४ विफल (चतुर्विफल)—नि:स्पृह, निर्वारा, निष्कल, निराश्रय ४६

¥

पञ्च-खण्ड = पञ्चाण्ड ४४-४४
पञ्च-ज्योतीरूप ४०
पञ्च-तन्मात्र—गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श १.४
पञ्च-तीर्थ—५१-५३.११
पञ्च-दैवत—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, सदाशिव १.२
पञ्च-दैवातम = पञ्चदैवत १.१
पञ्च-ब्रह्म—सं बं तं ग्रं इं २८-३०, ४१-५३.१३
पञ्च-महाभूत—ग्राकाश, ग्रापः, तेज, पृथिवी, वायु १.४
पञ्च-वर्गा १.१०
पञ्च-होम ४१-५३.११
पञ्चाण्ड—जः तः किः उं फट् ४४-५५
पञ्चाक्षर—न मः शि वा य ३३, ५१-५३.१३

६

ध्यान—ईश्वरध्यान, परमशिवध्यान, महादेवध्यान, रुद्रध्यान, शङ्करध्यान, शिवध्यान ५४-५५ षडङ्ग योग—तर्क, घारण, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि ३-६

9

सप्तद्वार १.१०

सप्तद्वोप २०

3

नवद्वार ५०, ५१-५३.६

80

दशाक्षरमन्त्र—स्रों स्रौंहकशमलवरयं उप४-५५

दशेन्द्रिय ५१-५३.११

दशलिङ्ग—ग्रक्षिलिङ्ग, ग्रात्मलिङ्ग, परमार्थं लुङ्ग, परलिङ्ग, प्राणिलङ्ग, विशेषलिङ्ग, शिवलिङ्ग, सर्वलिङ्ग, स्वर्णलिङ्ग, स्वलिङ्ग, १.१०,८,११,१२,१३,१४,५१-५३.१४

88

चतुर्दशाक्षर-पिण्ड ३६

चतुर्दशाक्षर-पुष्प (त्र्यक्षर + प्रगाव + पञ्चब्रह्म + पञ्चाक्षर = १४) २४ चतुर्दशाक्षर-मन्त्र (त्र्यक्षर + प्रणव + पञ्चब्रह्म + पञ्चाक्षर = १४) ४६

१५

पञ्चदशेन्द्रिय ५१-५३.११

द्वीपान्तर (इण्डोनीसिया) का प्राचीन साहित्य भारतीय विचारों से अनुप्रास्पित एवं स्रोतप्रोत है। शताब्दियों से वहां का जनजीवन दर्शन का जिज्ञासु रहा है। ऋषियों के सत्यानुभवों को पाकर उसने अपनी स्राध्यात्मिक तृष्टित की है। "गर्णपिततत्त्व" नामक यह ग्रन्थ मनुष्योत्पत्ति. भौर भुवनोत्पत्ति के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए शैव पुरास्पों के प्रसिद्ध मन्त्रों यथा—पञ्चब्रह्माक्षरमन्त्र, प्रणव मन्त्र, नमःशिवाय-मन्त्र, लिङ्गोद्भव, सर्वोत्तम शिवलिङ्ग इत्यादि पर प्रकाश डालता है। इसके स्रनुसार ज्ञान हा मोक्ष का साधन है। विज्ञ पाठकों को भूमिका में विषय का ऋमबद्ध विस्तृत वर्णन मिल सकेगा स्राधुनिक युग में यह ग्रन्थ भारत ग्रौर द्वीपान्तर के सहस्रों वर्ष प्राचीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का जीता-जागता दीपक है।

मेरा परम सौभाग्य है कि इन पंक्तियों के द्वारा मुभे अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करने का सुग्रवसर मिला है। इस ग्रन्थ में मैं तो निमित्त-मात्र हूं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् ने ही तो श्रज् न को उपदेश दिया था—निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्।

उपाधि पाने के पश्चात् यह मेरा प्रथम ग्रन्थ है जिसे मैंने भारत से पांच सहस्र मील दूर रह कर सम्पादित करने का प्रयास किया है। ग्रपने जीवन-सर्वस्व (डॉ. घनश्याम सिंहल M.B.B.S., M.S.) से मैंने ग्रमित स्नेह के साथ साथ ग्रौर भी बहुत कुछ पाया है। मेरे कार्य में विशेष रुचि लेते हुए, प्रतिपल उत्साहित करते हुए मुक्ते सफल बनाने की उनकी सिक्रय इच्छा ही मेरी सफलता का रहस्य है।

पूज्य पिता जी (ग्राचार्य रघुवीर, ग्रध्यक्ष, सरस्वती-विहार, नई दिल्ली) के ग्रमित वात्सल्य ग्रौर प्रज्वलित देशभिक्त ने पूर्व के चार पांच वर्षों में मेरे भीतर द्वीपान्तर के साहित्य के ग्रध्ययन, ग्रौर उस पर सिक्रय श्रनुसन्धान करने की प्रेरणा रग रग में भर दी है। यह ग्रन्थ इसी प्रेरणा का फल है। कार्य करते समय पिता जी के परामर्श ग्रौर उत्साह की प्रतिपल ग्रावश्यकता का श्रनुभव होता रहा। परिणामतः उन्होंने ग्रपना ग्रमूल्य समय प्रदान कर ग्रन्थ में यत्रतत्र, सर्वत्र संशोधन कर ग्रन्थ के स्तर में ग्रिभवृद्धि की है। वर्षों के संचित ग्रनुभवों का लाभ मुभे जीवन के इन प्रारम्भिक वर्षों में मिलता रहा है। स्वतः के कृतज्ञता भरे हृदयोद्गारों को प्रकट करने में मेरी यह लेखनी ग्रक्षम है।

कविभाषा के सम्माननीय विद्वान् मेरे ब्रादरणीय गुरुवर Prof. Dr. J. Conda ने श्रनेक सम्पादन-सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान कर मुभे उत्साहित किया है। कार्य में इतने श्रधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने ग्रन्थ के रोमीय लिप्यन्तर की ग्रावृत्ति में अपना मूल्यवान् समय दिया, इसके लिए मैं उ की श्रनुगृहीता हूं। गुरुवर के पथप्रदर्शन से मेरा मार्ग निर्वाध श्रीर श्रक्षण्या है।

ग्रन्थ का प्रस्तुत रूप ग्रादरणीय भ्राता जी (डॉ. लोकेशचन्द्र। के ग्रथक परिश्रम का परिगाम है। इन्होंने ही मुक्ते किवाशाया तथा श्रनुसन्धान के जटिल रहस्यों में शिक्षत किया है। ईक्यों. विशेषकर किव भाषा के ईक्ष्यों को विचारपूर्वक पढ़ने का श्रत्यन्त धैर्य-मध्य, तथा कार्यालय से ६ मील दूर मुद्रगालय ग्रौर यत्रतत्र प्रयुक्त मुद्रगाफलकों के कारगा समयसाध्य, इस ग्रन्थ के मुद्रण का समस्त श्रेय उन्हीं को है। उन्हीं के श्रनुसार छोटी बहिन की स्नेहभरी राखी की यह भेंट है। वास्तव में ही यह मेरे लिए श्रद्धितीय श्रौर श्रनुपम है जो ग्राजीवन मेरे पास रहेगी।

लाइडन् विश्वविद्यालय के हस्तलेखाध्यक्ष Dr. Voorhoeve, जिन्होंने कवि भाषा के ग्रन्थ "सं ह्यं भुवनसंक्षेष" (transcript no. III b 1526/42) लण्डन् भेजा, ग्रौर India Office Library, London के पुस्तकाध्यक्ष Dr. S. C. Sutton जिन्होंने कविभाषा-सम्बन्धी प्रकाशित ग्रन्थों तथा अन्य ग्रावश्यक पुस्तकों से सहायता की है, को भेरा विशेष धन्यवाद है। ग्रन्त में मैं उन पूर्ववर्ती कि श्र श्रनुसन्धानकर्ताग्रों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने बृहज्ञारत के एम ग्रंश पर प्रारम्भिक श्रनुसन्धान किया है, तथा जिनके ग्रनुभवों का यत्रतत्र लाभ उठाने का मुभे ग्रवसर मिला है।।

लण्डन् ३०-१२-५७

सुदर्शना "शील"

# क्ष्री । क्ष्रा विद्या क्ष्री । क्ष्री क्ष्

अधित्मीक्षित्मी नेली । विश्वत्मनीत्री नेली । अधिभाषा भुष्टिक्षियो ।

त्राक्षणी नायीतीश्ची । ती ये जातुर्याण्ये नायीत्रिक्षण्ये नायीत्रिक्षण्ये ना का न्याण्ये य नायीतीश्ची । ये अध्या । लाई त्याला व कारणा य जायीतीश्ची । व्यास्त्रिक्ष श्वामणी तृत्यीय भ्वाप प्राप । युत्त युत्त युत्त युत्त । युत्ति श्वाप्ति

र्वेष्ठत्म्ब्य ११

रोक्षित्र काह्य १ हो जा मो। अष्टास्त्रत १ हार्येष्ट्राध्यक्ष १ हार्यात्रात्रात्रात्र हार्यात्र १ हार्या हार्यात्र हार्यात्

अधिकाम । क्षेत्रका भावाक्ष के क्षेत्रका भावाक्ष के क्षेत्रका भावाक्ष भावाक

क्षिम ठिला । अध्या मा स्वापाल । मार्स मुनेक्षा तत्रार श्वाह्य । येहाकाली यु लालालीष्ट्र, श्वेतस । माम्प तार्य्य क्रकाल हारुणी नियाकाराता । भिर्म । माम्न यिक हारुजा प्रमें । माम्न दीम होरियो गरा । याको ग्रेश होरियो ग्रंम । याको काहा हारियो यांता १ याने के प्रो याक दीप ही हिल्ली त्राला १ हारू या के ताल हिर्दिक्ताक्त । क्लामकी ग्राम केंग मा । पंचा कार्य ज्ञास्त्रमंत्रीका। याको योत्त होहती ज्या भाषाका ग्रंप केन दे । महाका छ त्या र अने में हार्या विवाद र आयान में हैं र स्था विद्याला । एत । यहाँ । आवेश येत हीय्राक्तार । क्योगास्था येत क्या य द्वाम । ज्यान त्या क्या क्या व्या क्या याका राष्ट्र द्वादाणी पुरविष । ह्यानाक्ष्य रात क्रुय क्रूप राष्ट्र र क्रिया हाला र क्राव्य प्रमायका र कारी की जीता क्रिया । हीर अकर्ष का यानात्री । याह्म प्रित्रे हारानी केहा / जीकाकामी हार्यनी कि । जीका विश्व हार्यनी व्यक्त्रियों , अर्थ । मुह्ने । अर्ज़ कार्मे मुख्ने कार्य्य । जीन्यक्र स्था याग । याने क्षेत्रक द्राहराती सम्प्रा व्याम । व्याम । व्याम । व्याम । किलीया / ही प्रधित्त । तार्थे । तार्था / हीए । खाली । कार्थि । प्राप्ते मुणक १

स्मिक्सिकास / इतिकास्त्र / स्मिक्सिका के क्षिके / , येख्ने स्मिक्सी जाया / येख्ने स्मिक्सिका जाता । येख्ने , येख्ने स्मिक्सी त्यांत्र / येख्ने स्मिक्सिका नित्तु त्रिकारी स्मिनी , स्मित्त्र तित्रुक्ति क्षित्र / स्मित्त नित्तस हु क्ष्रिकार (खाता क्ष्रा स्मिनी , स्मित्तकी तित्रुक्ति क्ष्रिक / स्मित्त नित्तस हु क्ष्रिकार (खाता क्ष्रा स्मिनी , स्मित्तकी तित्रुक्ति क्ष्रिक / स्मित्त नित्तस हु क्ष्रिकार (खाता क्ष्रा स्मिनी , स्मित्तकी तित्रुक्ति क्ष्रिक / स्मित्तकी क्ष्रिक / खाता क्ष्रिक । स्मिनी , स्मित्तकी तित्रुक्ति क्ष्रिक / स्मित्तकी क्ष्रिक । खाता क्ष्रिक । खाता क्ष्रिक । स्मिनी , स्मित्तकी तित्रुक्ति क्ष्रिक । स्मित्तकी क्ष्रिक । खाता क्ष्रिक । स्मिनी , स्मित्तकी तित्रुक्ति क्ष्रिक । स्मित्तकी क्ष्रिक । स्मितिकी क्ष्रिक । स्मितिकी

क्षी कु कुरायक यु, यमुग । के लाभ यु, स्थिता । कामी कु सेताश को समिती । स्थित दी त्याता पण्डा क्षाण । यु प्रतान के त्याता ये त्याता व्याता क्षाण । यु

कुम्में , क्राये तात्माकुम्भें भेग । भेष्टी काक्यों के भू त्माकु । क्रायेक्यां कर्त्रा । क्रायेक्यां भे क्रायेक्यां भे क्रायेक्यां । क्रायेक्यां । क्रायेक्यां । भे क्रायेक्येक्यां । भे क्रायेक्यां । भे क्रा

टानुन होते में, श्रीतकार्न में यामान्नी में, श्रीका र हादीयात्माक्षान्नी जीम में कार्यक प्रोष्ट्र, र्डलकार मू मिनो जिस्स्ति हायज्ञीक मुं, प्रति भि र हादीकार्म क्रांतिक्का मिन्ना श्रीकार्य र हाद्याकारकोर्ग में ख्रायाताम्याक्ष्म मुं, खोलोकार्ग र हाद्यातामाक्ष्मण्य सर्वे ख्याकारमण्ये मुं, ख्रायाती र हादीयात्माक्ष्मण्ये गुणात्मी र स्मोह्म हायज्ञीक मुं,

ककु / लाखा / स्थांसे / दुर्गाती / पादाखांस्थ तील अख्या मध्या / आध्य । प्राप्ति मिन्न स्थान प्राप्ति स्थान । प्राप्ति स्थान स्

काष्ट्र असी तते हारापा / ये कि कु काष्ट्र श्रामी तते हार्या क्षिमें क्षिमें मध्ये श्री तते हार्या क्षिमें क्षिमें मध्ये श्री कोरिस पात कार / वि. कु मैं कोरिस पाय कार मध्ये कार्या वित्य करिय कार्या कार्या वित्य करिय करिय कार्या कार्

स्था । अन्यान । ये स्थान स्थान मार्थित । ला ला तमामानी कामान्य मार्थित अपितानी नत्यार मार्थित । ला ला तमामानी कामान्य मार्थित स्थान । स्थानि लीतानी नत्यार मार्थितीन्य । लाजी रिसुयुत्पः प्रामानित रिक्से रिस्पुर्या । स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित । स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित । स्थानित स्

मानिका के प्राप्त के मिल्ला है ने प्राप्त किला ने स्वाला के स्वाल

कूर्या / सकामण्यी अंकामियंत / स्योत आंक्रा कूर्या सक्षित्रमामण्याण्यीय सप्तिमाधित्या / अमाशुक्षा अद्येस त्या कु खेस्य स्योक्ष्य / आतुनीत्या विश्वष्ट्र सम्मक्षित्य हिम्म स्याच स्याप्तिमी यांचित्यी सिमित्या / येक्षेप प्रदेशी

होरे ह्यांक्रें लोगाली । तथाया व्यापाय विष्याच्या व्यापाय । तथाया विष्याच्या व्यापाय । तथाया व्यापाय विष्याच्य प्रमाणां प्रकार । तथाया विषयं व्यापाय । ज्यांच्यां विषयं व्यापाय । ज्यांच्यां विषयं विषयं

स्वीम् प्रिकार प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त कार्य कार्य

प्राप्त क्षाम् द्वत र हाइप्पत्कः मध्युत् र माला जनमा ठ्रेपुण्य ध्वाम्ता स्वाप्ता र स्वाप्ता स्वाप्ता र स्

त्याना निक्राम् १ क्या १ क्या १ माहि निक्रम प्राप्त निक्रम १ क्या माहि निक्रम १ क्या १ क्या

म मी धनेल के 1 नविष्ण निंग भाग कु कुलें मा 41 ठेलविष्ण नाग्र प्रांची 1 नविष्ण की 1 भी कुल मीटी कुळाका 1 कंग कु दुत 1 ठेलविष्ण नोगु कुले मा 1 कुले मा 1 कुल कुले मा 1 नविष्ण नाग्र कि 1 का कु प्रांची 1 नविष्ण मांग्र कुले मांग्र प्रांची मांग्र कुल कुले मांग्र प्रांची मांग्र कुल मांग्र कुल मांग्र कुले मांग्र कुल मांग्र मांग्र कुल मांग्य कुल मांग्र कुल मा

मा मार्थ के न नाम निष्मा क्ष्मा क्ष्

या भूकाकारा में, पुरिक्षण १ m m माया मार्च क्षित्राम् १ क्षान्य १

' निकार क्षेत्र क्षेत

नगाम द्वी । प्रतामाने प्राप्ति में में में में माना अध्याप । माना माने त्या में माने

मार्थित के प्राचित्र मार्थित के मार्थित के मार्थित मार्थित का मार्थित मार्थित

(B)

क्रिकाली रत स्थित १८४ क्रिकाली क्रियोग्सी १ क्रिकाली क्रियोग भीट्यमी १ सीर क्षित्रको मं टालामाला नाम क्षेत्रायाम् मं जीवित्रकाटा । क्षित्री । व्यक्ति क्षायाम् व्यक्ति क्षेत्रका क्षेत्रका

 $(\mathbf{Z})$ 

Mindiging summent to 4 Subjected supposed 4 The minimisers of summent

कारा । त्यां की कार्य न अहम स्त्रीकारा । ता की कार्य कार्य । मिली । ता कार्य कार्य । कार्य कार्

(3)

तिकीरण्येक स्ट्राप्टरीका ४ ३ ४ स्याधिक सम्याज्यका १ तुरमीक्योकी त्यु कार्काका १ न्या द्वामानी , मानुन्त नेत्योक्त्यकारात का म तित्योक्त्या क्षण्यां क्षण्य नित्याक्त्या का मानुन्ति । नित्याक्षण क्षण्यां क्षण्या क्षण्या क्षण्या क्षण्या क्षण्या ।

> ट्याडी प्रमास्य कासीरास 40 4 कार्योत्त की मार्गास कार्या , कुर्याच्छा क्षात्रकात्त कार्या , कुर्याच्छा क्षात्रकात्त ,

त में मुंही / क्रायात / प्रहाण वाह्यत्वामाह्य / रक्ष्यत्वामा मुख्यम् ने में मुंही / ह्रायात / प्रहाण वाह्यत्वामाह्य / रक्ष्याया में प्रकार वाह्यत्वामाह्य व

(4)

number spessifien 4/ < 4/
spissifien milker spissifien 1/ < 4/
confirmation 1/
confirmation 1/
confirmation 1/

माम र लेकार्ग र विष्टुका त्या ने नियाक्ष मान्य दिलाक्ष प्राप्ति र निवास्त्र र निवास्त्र र निवास्त्र र निवास्त्र निवासिक मान्य क्षेत्र र लेकार्गाष्ट्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र र निवास र निवास र निवास र निवास र क्षेत्र त्याते । नेत्रा प्रकारका द्वास्त से स्वीत्रक्षे स्वार्थ । स्वार्थ । स्वार्थ नात्यावर्ष

(m)

स्क्राम्य कास्त्रीका ४.८४ ट्रांकीका का मिक्सिका ४ क्षित्राचीका सुरुक्षिकास्त्री४ इस्प्रा त्येखां भीती ४

, down ट्यांटी ट्यंक क्षिक क्षिक क्षिक क्षिक क्षिक क्षिक क्ष्यं हैं क्षिक क्षिक क्ष्यं हैं क्षिक क्ष्यं के क्षिक क्ष्यं के क्ष्यं क्ष्यं क्ष्यं के क्

(v)

অভীনিক্য য়ে প্রশানিক ४०४ নামহ্মপ্রস্তী । ভ্রমপ্রোহার অপ্রিক্স । সুপ্রাহ্রজ্য ।

surings strassion 1, m 1, squared strassion county 1, squared squared to

कार्यक्रिक र लीकी कार आहार कार्य क्षेत्र र नामित्र कार्य कार्य कार्य कार्य होता र नामित्र कार्य कार्य

(coso)

പ്രത്യക്ക് പ്രീക്ക് പ്രത്യായില്ലോട്ട് പ്രത്യായില്ലോട്ട് പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായില്ലോട്ട് പ്രത്യാവര് പ്രത്യാവ് പ്രത്യാവര് പ്രത്യാവര് പ്രത്യാവര് പ്രത്യാവര് പ്രത്യാവ് പ്രത്യാവര് പ്രവ്യാവ് പ്രവ്യാവ് പ്രവാവ് പ്രവ്യാവ് പ്രവാവ് വാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാത് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്രവാവ് പ്ര

(क.क.) भ राष्ट्र प्रताह प्रमुख्य र प्रकालका मार्थ है कि में क्षेत्र र प्रताह के प्रता

त्रीमार्कात क्योमस्य मार् र

रीषाका श्रीप्रकल्पक्ष । भारति सामाका द्वीत् १ कम्प

त्तिक कुर्ण ४/ कतान्त्री शुक्रमा प्राप्तिक क् क्षिया क्ष्मिक व्याप्तिक व्याप्ति व्यापति व्याप्ति व्यापति व्याप्ति व्यापति व्यापति

निकड़ी गुक्ता गेर्ना मेर्ना / जुन का का का का मुर्क / कार्ना मुं म निक्री का ४

අදුද්දී පුදුණික්ක්/යාව්/ අයේ අත්කයක්වේදී / අයේදීස්වී ක්ශේණුද් දුප්පැසී නියානියේ / (ශර්) (क्ष.३) प्राचाना १ आत्माकी केल्य प्राचित स्थान केल्या हो स्था स्थान स्य

> क्टिकाट्टाइडिंड नक्तान्त्रा ४ ०,३% भूत्रीयात्रीयात्राच्या

सुतमुर्ध ॥ पुष्ट बोद्या / मञ्जीत कल्लामुद्ध कात क्षिकी / लाभी आहा स्वामतम् केष्ण पुष्ट हाम् किति किति क्षिकी / लाभी वाम स्वामतमुख्यकारुका

(m=Q)

(कर) भूष त्या भारताया प्राप्त सिंही साधर भूषा द्याताया स्वीतायास्य म्यानायास्य स्वीत्यास्य स्वीत्यास्य भूष्टि सामाया

मानी क्षित ही काला ।

रिश्यत्वर कुम / क्रीक़ mel मुम मु तिम / मु म्मीक्ष्यंक मुम रिश्यत्वर म ठिक्केषु रिश्यत्वर कुम / mel मु, रिक्ष्य मुक्सेपुर्धिनेकुम्मियुक्तार / ठिक्से क्षेक्ष मु कुष भु, वृति / ठिक्षेक्ष रिश्यवर कुम / मेमु मु, मृति /

Engling on him denoming of example of control of contro

(क.क.) भीष्यांचे मान पहुंची ने मुस्स मान ह्यांच्या क्ष्मित क्ष्मिक र खरी हुं

> कार्य औरिती ज्ञानमधीर 400004 ध्युष्णमात्यकि कुरिती १ सुष्टीक्ष पुर्धिज्ञात म १

क्षेत्रम त्यीत्रमे । म काद्यात क्ष्मेकी । क्षात्ममेकी त्यिमिकशी ने तैली

(क्क्रम) सुनि । त्यक्रा सुन भूग निलुक्ति क्रिष्ट । भू

> enen zyliel endruizhil vienen vi Lyzumende egdal 1 Gizgendres endruchild 1 Erzhendening 1

मुलीखा ४ केम् याप्रा लीजी मुलीकम् १ केम्प्रेश ला स्थाप्र प्राम्य प्रमाणका । क्षेत्रिक र क्षेत्रक्ष ज्याप्र स्थाप्त क्षेत्रक्ष ज्याप्त क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष ज्याप्त क्षेत्रक्ष क

mes recey gimland 1/201/ milginhand i , eystancalaninaval , grancolani lans even ,

क्षाम्प्रकार का अल्ये क्षेत्रकर 1

इप्तारमा द्वारी इस्मीकी /

त्या क्ष क्ष क्ष के क्ष क्ष तुर्मी क्षांताया / अतामी एक्षा / तिक / मध्या द्वात जुन क्षेत्र क्षांता / अनिमाणाणी / क्षांक्ष कालका क्षांताया क्षांता क्षांता / अनिमाणाणी / क्षांक्ष

(盘盘)

कुछतेत्वाची त्या पा अथानु क्षें छ । कालोकों ग्रेट्या काळा सुन्त प्राट्स । हाक्षेष्ठ अंकान मुं त्याला जांकान । ठेहाकी त्या स्थात । त्याला अंकानमुर्वेली तुम्बेलीसी । सुन भुतिलीला मुक्तीलार । प्रिकाशन अंकानकंत्रासी । নামু ধূচানেদ্যোদ্যাসীধনা 1/এই 1/ একিজ্যুপ্রাস্থ্যী হয়শ্রীকো 1 ন্যুম্মান্ত্রি মিদ্যোদ্যালাদ্য 1 ন্যুম্পান্ত্রী সক্ষেপ্রের 1

(\$3)
and enrineral long, shouther 1
and 1 engal long, shouth 1 m rish fanarily galams when a great alribum when the shouther the shouth

त्याक्ष अकाल्य स्थातम् । स्था । त्याक्ष्यात्या भीत्री त्या । त्रम्यक्ष्यं भीत्राभुष्यः । भाष्येष्यक्ष्यात्यात्यात् प्राचित्यः ।

अटारी संत्य क्रांका / m an गर्मक्र के कुकी अक्ष्म ॥ क्रं । क्रं । क्रां । क्र

सम्बद्धीय तीस्त्र तीस्त्र गरी व ग स्त्रीक्रियोक्षेत्रस्ति तास्त्री १ क्ष्मीयक्षेत्रस्त्रियोत्त्र १

मान्त्र कार्याकी केष्ण भी तालाना तालाना तालाना कार्याक्ष क्षण कार्य कार्या कार

## (Be)

Dens syringens sise 11 De 11

en sens syringensens 1

lungens sirve gybbe 1

sident sirvensen giliber

(क्रफ) केम्प तुची माम्रोकिक माणुमान् । मान्यानान् क्रमा विमान् । केम्प तुची माम्रोकिक प्राचित्रका माणुमान् । मान्यानान् क्रमा विमान् । किम्प तुची माम्रोकिक प्राचित्रका माणुमान् । मान्यानान् क्रमा विमान् ।

त्या प्राप्तिक स्वाहि ।

क्षेत्रकीत्म क्षेत्रामकणभेता १ द्वारा १ कुष्टिया प्राणातिका कारण १ अर्ह्येया प्राणातिका कुष्टि १

त्रींक्ष तीमुण्यी जा मों तीमेत ॥ कुलाम १ द्वी ल्यांचे जा टाक्षेतात्य १ केष्यक्रक्ष्यमण्य ठेलान्त्यं तीक्षां १ केष्यं ट्वींक्षिंग द्वींत्र द्वांत्र द्वांत्य

(DO)

Nation of sign of some of show of show of showing short of the showing showin

क्री / क्रा / आकाम्प्रकृती ही लाम्यु / क्र / अपना प्राची काम्याही आ ग्या / आकाम्प्रकृत ही क्रा मिनित्तु / भू / अपना मिनित्रु ही लाम्प्रु सेन् / आकाम्प्रकृत ही क्रा मिनित्रु / भू / अपना मिनित्रु ही लाम्प्रु (क्षण) म्ह्री मध्येषण १ क्षे १ क्षे

> भील्यकात् कृत्यक्षीका नक्षिम् यत्यक्षि सुनस्य सुनस्य सुनिक्षक्ष न क्षित्यस्य प्रतिक न निर्मित्यस्य स्विक न

कूर केर टी मीटी स कूर को शंका कूर म शुल्मा शिक्ष म गो। नम्मिन र मूर कूर क्षर केरा मू मेहिलीड्री लाखेडीर लोहिला क्षर को संबंध

(go)

Egica sam Azamica 4 20 4 Asign grunon exemp 1 malar grunica rushipam 1 exelati grunica rushipam 1

सूर मा ला को साठी स (ठीक) मूर वामार्थ नेप्रांथिया या गो। एसियोक्ष र खूर खूर यूर खूर के ए खूर स्वांतिया कूर लोगिया यूर लोगिया यूर लोगिया

अन्य व्यानिक क्षीताम निक्तर

Sense on the form second 11 Sess 11

Malded Duy sydonucy 1

Breadstrates on them 1

କ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ି । ଜଣ ଅନ୍ତାମଳୀ ଧିଲ୍ୟ 4 ଜଣ୍ଡମୟ 4 କଥାନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ି । ଜଣ ଅନ୍ତାମଳୀ ଧିଲ୍ୟ 4

कूल्यम् लाखीसी गळळग ठिल्पिकाम्या लाग्डीस्यम् । खनाम्यो निम्मियोज्यात अ । याक्ष्यम्बर्धि नाम्मियम्बर्धि ।

म्हिंगा १ देशा १/ सिंही विक्रा १ सिंही १ देशा १ सिंही १ सिंही १ सिंही विक्रा १ सिंही है। विक्रा १ सिंही है। विक्रा १ सिंही है।

(*bb*)

स्तित स्था स्था अभीक्षेत्र

ताक्षेत्रकारीयहाल्य जीलाह्या ४ ठेठ ४ इस्ति या ता ताष्ट्र को १

(g<sub>3</sub>)

Sensifier simlen 4281 Segin Galerrid 1 Bensifierrismilen 1 Aneth Elsersmilen 1

कातुग्रेग्रेडी तत्रीकार्डी एमं सुत्युः ठेकाम् । केन्युं श्रम् वा गुम्मिक्षी र तत्रीकार्डी युः क्रम्भ र व्यवस्थि

( pg)

ENERGY CHEN CHENT CHENT

(DC)
BENDENS HARBENS 1 DEN THURS JOHNESSENS DENS 4

Emilian ingryags "De", course directly righted, Sing ford engy Dhoral,

क्षित्र में तार्के क्षित्राम ॥ तिनीमु क्षेत्राम १ काणामी क्षेत्रा कुरीलगर्ली [शिक्ष] नेपूष्ट म क्षी नार्के क्षित्री । क्षेत्रकी १ का त्या क्षित्राम्यी सुम्है १

(\$\delta\dots)

nusigici enimisi 4 2004 Seuralinising sig 1 Seuluseningenis 1 stennesimiensenin 1

(20) "

क्रांटिंग के क्रांति /

त्यास्त्रिटीसाण सक्षमी ४ ठि० ४ सुत्युसिंद्यास्त्र अति ४ सम्प्राधि कार्युत्वत अ ४

(यीक) क्षीक्रमात्र ४ हू ४ ठूँ ४ जू ५ मा त्या क्षोत्ता क्षात्र भूते ये विका क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्ष क्षेत्र क्षात्र क्षात्र

> त्यक्षित ८०० मीत्व ४००० ४ डाक्टरीय प्राप्त का नीत्व का भी त्या का नीत्व का भीत्व भीत्व भीत्व भीत्व भीत्व भीत्व का भीत्व का भीत्व भी

(30) स्था ने कि सिक्षी । सक्षित्र की स्था की खुल अली श्रायाक्रमभागुलीस र प्राय भू प्रार्थ खुला में र देखा सक्षा र प्राय भू कर्म र केला त्रों लीक्षित्र । प्रेरक्ष मूर भीटी काभास गुभ स कोक्ष्रमुख ठे खुक्स देखा प्रेयाभ भैतितीश र लोक्षिल खर लोक्षिल म र तेप्राय भ्र

त्रक सुंस् । (३८०) भूत्रभुष । निर्मा अस्तिम सुष । त्याची अध्याक्षित की । स्थित सुत्र भूत्रभुष । निर्मा भूषणात्री कु खेता । खता ना । खताची भूषात्री कुत्रभुष भू मुने । विषय क्षेत्रभ । त्यामाकी क्षेत्रभ । खताची गणात्री

खामान्न नामान्त्रीयान खामाला । । भू ठार्च १ ट्यालुनान्तितकायात्री १ कुर्यस्थाना विद्येत्रे द्वानाम्यास्थ्ये मु सुरावा । निर्मात्र त्या मानुस्येर्द्ध केला विश्व मानुस्य १ सिम्प्रम् स्थान स्थानाओं। स्थानको १ योक्ष भाषाकृत्ये विषयस्थ्ये १ सिम्प्रम् स्थानास्थ्येष्ये ।

(357)

भीकार्ष्ट्री त्रीटातंत्रात् ४३टी ४ मुम्मत्ये तेलाशामानीही , जिस्सामाम् हरीत्याष्ट्रीतात् , प्राचीत निवस्त्राष्ट्रम् सुम्मीति ,

निम्मुल सुनी है त्याना है हा है कि कि कि कि कि कि

भ्राम्य ति कुल्लाहुन भ्राम्य तिल्लाहुन प्रमाण तिल्लाहुन मान्या तिल्लाहुन भ्राम्य तिल्लाहुन भ्राम्य विल्लाहुन विल्ला

टासीका कुमान सुता ४१३८४ तिल्लाभुत्यामा कार्ली लीतकी तीला केल्या ४

> म्बार्क प्रमुख क्यायी । असिक्स में बिस्मिनी मी । स्येशी अमित्यी स्वापी ।

## ARM YOU PENCENCENS 41 33 /1

तीनिक्ष्यकारण [1 नीनिक्ष्यक्ष्यकारण] क पार्थक्ष्यम् सुर्वे 1 क्षितिक्ष्यक्षियानात्री क क्ष्येक्ष्यम् प्रमानिक्ष्यक्षिया १/ क्ष्यक्ष्यक्षिय (30-300) असम्पु क मुतिराभक्षेत्र / मुतिराभक्षेत्र का विश्व क्षेत्र क

> rndersien; systems 1/3004 1/3004 Sentistanners 1 engannersystems; s sengannersystems; s engis anne and menters; s execution and office 1/30/1/ engister and enterence 1/30/1/ shell enterleurant 1/30/1/ shell anterleurant 1/30/1/ shell anterleurant 1/30/1/ shell anterleurant 1/30/1/

म्में अथिये हुं । मानेश्र युक्षाम् य म्में तिथि हुं स्मर्क । सेश्र क्षेत्र । सेश्र क्षेत्र । सेश्र क्षेत्र । सेश्र क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास माने माने माने माने क्षेत्र क्

ते कुथ गर्ममं मुम्म / m त्या म्यांस्ममें प्राप्त में त्या मामान्त ने कुथ गर्ममं मुम्म / m त्या म्यांस्ममें त्या / मामान्त ने त्या क्षेत्र मामान्त ने त्या क्या क्षेत्र मामान्त ने त्या क्षेत्

द्धालकारी किल्ला स्टेस्ट काल्य । उक्त ॥ स्टिन्सिय त्या क्षित्य । स्टिन्सिय त्यामी स्टिन्से । स्टिन्सिय त्यामी स्टिन्से ।

स्मिन् कामान् आयात्में स्मिन् में स्मिन् में स्मिन् में स्मिन् स

तुकार्ता क्षेत्री निष्णतम्ते ४३क ४ स्टलमार्ज्यम्बर्धिःतु १ ध खूलीक्ष्रिक्षमार्ख्य १ तुमेश्लिश्ली श्रेम्त्रीच्छ ३ १

ଜୋକ୍ୟରଥି। ମୁଣ୍ଟମ୍ଠୀ ଜୁମିମେ। ଜୋଷ୍ଠ ମୁଖି ନମରି । ଓମର୍ଥ ଧୁ, ପର୍ଯ୍ୟମଧ ଥୁଏ ମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟୁମ୍ଠ ଅଧିତ୍ୟ ସମୁଧା। ଜୋଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚିତ । ମଧ୍ୟର ଅଞ୍ଜି ଆସୁଷ୍ଟାମାସ ଅଭିୟମମୀ। । ମହା ମିଲାଲମ।

क्ष्र चित्रीक्ष क्षर्य / व्यक्षक्ष क्ष्राक्षी / वृष्ट्रियी तिलासी / वृष्ट्रियी तिलासी ये ताला क्ष्र क्ष्र्रे क्ष्रियाक्षी विल्ली प्राप्ति क्ष्रियाक्षी विल्ली प्राप्ति क्ष्रियाक्षी विल्लासी / विर्सी वित्रियाक्षी विल्लासी / विर्सी वित्रियाक्षी विल्लासी / क्ष्रियी क्ष्रियाक्ष्री क्षर्यक्ष्रीक्ष्य क्ष्रियाक्ष्री क्ष्रियाक्ष्य क्ष्रियाक्ष्यी विल्लासी विल्लासी / क्ष्रियी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी विल्लासी विल्लासी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी विल्लासी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्य क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्य क्ष्रियाक्ष्यी क्ष्रियाक्ष्य क्ष्रियाक्ष्य क्ष्रियाक्ष्य क्ष्रियाक्ष्य क्ष्याक्ष्य क्ष्या

हार केशान कामें नामक काम नामार । ही विष्य भीत । नेला हैं नुष्य भारत के के तुलीत सहार नेपाल क्ष्मी । नामार नुष्य क्ष्मा तुली अल्लेशेड । लीसाल में स्मेन ने नुष्यानी ही तुड्ड ताक्षाण कामें येथे । सामत्त्रेण केम स्थाप । हार्गिल

ली र भू, तुरुपाष्ट्र पाक्रमणे ४/ लाम् न डी ह्या हु, प्रोभुगी हुभ र हाभीम् मार्धित भग्ने भाष्ट्र पाक्रमें काम्म र भुम त्या प्रमु प्रोभुगी हुभ र हाभीम् मार्धित भग्ने भ्रमें मुम्में काम्म र भुम त्या पाम्में त्याह्म स्थाप पावडी र प्रोप्त मुम्में भ्रमें मुम्में मुम्में मुम्में काम्में र भ्रमें त्या प्रमुक्ते र त्याह्म भ्रमें काम्में स्थाप र क्ष्में मुम्में स्थाप र क्ष्में स्थाप र

क्रिके क्रिकामिक क्रिक्रियों

ജീണി.ആ **സൂണ്ടന്തു**.അർ 4 കം 4 നല്ലുംബ്യ **സൂണ്ടു**ജനാന്റി 4 ജൂജസ ദൃഷ്യദ്യമ്പലാബർ 4

मार्सुकुस्तु ग्रिं निर्मान क्षेत्रम् अल्वेद्वना ग्रामी वित्र खाना भाग्जी क्ष्मी प्राम्तु लाह्य निर्मायात्र कार्यहाँ अरु हार्यात्र मार्म्य अप्ताह्में स्था सुला लाह्य हार्यात्र कार्यात्र कार्या व्याप्त मार्म्य अप्ताह्में मार्म्य कार्यात्र मार्म्य कार्यात्र मार्म्य कार्यात्र मार्म्य कार्यात्र मार्म्य कार्यात्र मार्म्य मार्म्य कार्यात्र मार्म्य कार्य कार्यात्र मार्म्य कार्य क

प्ताम् लाष्ट्रामालाहों । मैत्याद्वात किंद्र हुम माझ सुत्राम्यल । ति किंद्र । त्याहाद्वा क्षाह्म हुम माह्म हुम भारताहों के क्षाह्म हुम माह्म हुम माह्म हुम सुन । ति हुम सुन । ति माह्म हुम सुन । ति हुम सुन । ति माह्म हुम सुन । ति हुम सुन । ति सुन । ति

सुर्भाशक क सुरामुद्ध / सुरामुद्ध क भर्नीकी तुर्भाषानी 11

हीतर त्यु क्षिम क्षे अर्थ म केल आदीमार्थ तुष्ट्राधातत्त्र भू त्याचा त्याया १ विष्याप प्रदेश क्षे क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र विष्याचा । त्याचा मु अगुम । क्रुकिन में अवक्षाम । यांकी मेंन केला अमा वैज्ञान । म म्पायित्य य मार्थ सम्बर्भ अर तुरुत्तु तम्मे मार्थ यार्थ यार्थ रार्थे र र्यत रोक्षा यार्या मार्ची सर्वेस ॥ यु विकालमानमानु त्यामी यु त्यार्या ४ विकासी मित्रमिक्रों क्या विष्या । भारति क्या क्यां भारती व्यापान नित्रं भे त्याचा मांत्री में मार्च में मार्च का में में तार्के मार्थ हुत मं त्रों। त्ये ध्यान प्रताम मं त्रों तेयी त्येता हुमाना ड्यानी ल्या मिविद्यार्थात । छत जाडककात द्यापी सुभत्ये । कण्ड्य वेलाड यु हाल्रेक्षि । युष्ट्यताल खर्वणकारियता । प्रीक्ते खराड्यं याल्याच मका मित्रकी त्वा जुंग लाखी यतियभित । खनाखी सीमी स्वतिविल् य म सुर्थ त्य माधी कार्यकाष्ट्री विकार्छ । योगाक्षा कू लर्र म सुर्थ माशी प्रह्मी स्था की भी प्राप्त प्राप्त मार्ग कार्य क्षा नाक्ष्य क्षा नाक्ष्य क्षा नाक्ष्य क्षा नाक्ष्य क्षा नाक्ष्य योश क्षेत्र । पुर कार्य निहासायन । यहात क्षेत्रास्त्र में मालास रीवसुर म् नी नेनित्रिष्ट । मुत्र ला अध्या र्यक्सित । मुत्र ला हामाराह्ये व तस्यस्मेत्री / हालाकी स्थास निर्भातक्षेत्रस्थ / कुरीकातु क्यास्ती तर्म्य / सुर्ग ला तुष्यकारीको नेडच त्रक्रम सुत्म

वास्त्रीत रत तीलाखार ॥ निर्मातात सक्ष्य था भेत अक्ष्य सुत्।

## (Jur-J2)

. युक्त ये प्रो प्रमापद्भाता ।

ત્રાં ત્રાં સ્ટ્રાહ્યું. ત્રાં ત્રાં સ્ટ્રાહ્યું. સામાલી

स्मित्र अक्ष्युत कृती कु एवर र क्यो क्रिक्ष वर्ष तिष्टिक्ष कु नेमितक्षक नेमित्र अक्ष्युत कृती कु एवर र क्यो क्रिक्ष वर्ष तिष्टिक्ष कु नेमितक्षक ଅନ୍ୟାମ୍ୟରୀ ଅନ୍ୟାମ୍ୟର୍ଶ୍ୱାୟମ ଆନ୍ଧାମ୍ୟର୍ଶ୍ୱାୟମ ଆନ୍ଧାମ୍ୟ



हों जो जो छों थे निष्टि श्रामकों जा न्यों स्थत में निष्टि में निष्टि क्षाप्ति क्षाप

जाश्य जा केंद्रित / त्यामी वित्र अत्याजी अत्याव्या / लाश्य जांद्री कार्याभी मा त्या केंद्रित / त्यामी वित्र अत्याजी अत्याव्या / लाश्य जांद्रित कार्याभी कार्य वित्र कार्या वित्र कार्या कार्या

म्तान में प्रमानिकाल मान में त्याची त्याच में कार्य । लाबी पान छतवतत्वतितेते । लामम धामित्रीता । लामम् स्था लामान द्वीद्धम । लामाम दीमा मान्त्री । मान्त्रीमी महाम प्राचित्री । अत्यामी नमहात्रीम । त्याची त्रीम क्षेत्र क्षेत्र । त्याचतामी क्षेत्र । त्याची त्रीक रियम् मुरियम र व्याचतामा मुरियम र व्याची त्रीक रियम् स्याच व्याची अत्राम हरूर वार्ची त्रीक रिस्सु तुर्यामा । वार्षतामा वुर्यामा । वेषाः तात त्याहात्रीय कात्त्रात् ह्या / काष्ट्री तही / काष्ट्री र काष्ट्री त्यांत । त्याची तात्री । त्याची त्याचा । त्याची व्याची व्याची व्याची र त्याची योक निरम् सक्ति माला काली सक्ता काली योक नेहारा तुम्लूनी लाभतम् त्राष्ट्रत् । कातात प्रका क्रियेषी याप्ता १/ ज्योख्न प्रका क्रिकी हार्या में में क्रिक्तियम / कार्याकी मिने मतिमार विनामी हमतामी हिंस 1 कार्तु कार्तुत्वमध्य विषय क्षिप्त क्षिप्त । विषय क्षि प्रक्षे विषय । लिएकी स्वयान विद्या के कि विद्या विद्यान विद्यान विद्यान लाले ने में भाग हैं क्षित्र स्मार्थ हम्प्रे क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हमें श्तिशंकान / उताची काताम् अंकान म ब्राधिक म म्मे किंचतुर्यकार क्षेत्राध्या में मुंगे क्रायंत्रें भी भी

टांगी तुम्मार्जीक मु सुंस्थुर्य / लाम् मार्जिंगम् विष्यु तम्मानी सुर्य / गु तथ्रा थ अभ्यात / तथ क मुस्तित / की त्य तुर्गिम् / ज्ञामा गुर्य १ अम्बिशि गु एगूर्य मुप्त / अभ्यातमुलित / विष्योभित भारतम् तामान्य । मार्थि अ त्यो ह्या र ज्ञामा / लानीम् व्योक्तम् भू सतमुग्यतम् प्राष्ट्री, कूंच्याचेसी । ध्यासुकी प्रवे तिष्टी । सुनिठी । सम्चि सुर्विताले कास्ताले सुन्ताले सुन्ता

हालानाव्य स्थार । यो दो हालानाव्य भाषा । ये ये हालानाव्य अव्याद्य । विकास

त् हालामान् हात्वा । मुस् हालाराष्ट्रमे । र मी हालामान् रमात्ताम । य के हालामा मार्स ही येते । ही लक्ष्यामण्यकामा है क्या मा हालामा उत्साम्मी 1 क हाली हाफ क्या। टा हाली ट्यामीक का 12 हाली तामी 1 का हाली ठेतारी विध्यक्षितारी अ हाली नेते ही व्यक्ष । क सल्पर ही भी ही प्राप्तक । य सल्पर पार्कितार हो निक ण्य । भी हातारे यातामायी। या हातारे प्राप्त हो योप नेन्येश भीमे न ही तामाना में हामी म अ हालार क्रियू र के हालार ठेकी तामी र ल हासिर अपनुहु येन्छ। एउहारी प्राह्म / ये हार्की मध्ये राष्ट्री मध्ये राष्ट्री प्ताही दी । त्य हाकी पीरते । इए हाकी अधिक छ रकाछ। । स्य हाकी पट मैलाकी । का हालार पार्टिं । महात्मर मुरा । य हात्मर प्रमुको । ला हा द्भेर त्येत्येड्यी / अ ज्ञांत्री स्थापी त्यादी श्राष्ट्र / ज्ञ ज्ञांत्री तापी ग त हात्मेर काम्मर में हात्मेर त्याप्ते । ता हात्मेर त्याप्ते । त हात्मेर काम्मर् 4 त्र हाली प्रति प्रीपी ही तुत्र । म हाली दुत्री ते अहाली प्रति प्रीही र्वे के दी। त्या हालाई त्याला कल ही अभित्यक्षामातात (३) मेला स्थान मही ल्यी 1 " हाक्रिक प्रीयु, हाक्षाताक्षी त्या १ तक्षाती क्या म मी क्रूक्यात्येख तीकितक्ष्य ४/

भू क्ष्य र की ली त्यी हुआर अहाकाल क्ष्यु ४ अही हाक ही अनु प्राची हाक माला हु त्या की की क्ष्या र क्ष्या की भू होता क्ष्या र महाक्ष्या त्या की का मुक्ता र कि का मुक्ता र कि का मुक्ता र कि का मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स र कि का मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स र कि का मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स मिक्स र कि का मिक्स मिक्स

भी अस्त भी मा । भी में में में में मार्टी क्षेत्र क्ष

साम ।। स्ट्रिक प्रीष्ट्र सतामी सक्षित केल अंद्र अंद्र प्राण्या सक्षित्र हुए। स्ट्रिक प्रीष्ट्र सतामी सक्षित कुर्छ । स्त्रीं स्विक्त्या सक्षित्र स्त्रें सिंद्र भाष्ट्र स्त्रिक कुर्छ । स्त्रीं स्विक्त्या सक्षित्र स्त्रें सिंद्र भाष्ट्र स्त्रिक स्त्रिक स्त्रिक स्त्रिक स्त्रिक स्त्रिक स्त्रिक स्त्रिक स्त्रें

क्षित्राच्च क्ष्मित्र क्ष्मित्य क्ष्मित्र क्ष्मित्य क्ष्मित्य क्ष्मित्य क्ष्मित्य क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष

हुत माल्य 19 क्षेत्र क्षेत्रम् निर्मा क्षेत्र क्ष्मेत्र ने क्ष्मेत्र ने क्ष्मेत्र ने क्ष्मेत्र क्ष्मेत्र

केयी क्यांकर हालागान् हाल कुत ४ डाक्यसुकर्षण हार्जा गर्म हाल क्षेट्री १ नर्भहासुक पर्युक्त पर्युक्त वृष्ट्यवृद्धिक्याः नर्नेजी नुम्पीक्षी यु ज्ञा । सुत । अक्युक्त । नर्भहासुत ४ सुकर्षण

की लाली कार्लोश तालुंधि / लाय पापा जानक्रीक //
जारक्ष्यात // शुर्म का टीक्रांशाक्ष्य काल्य त्यांता जानक्रीक // टोक्साक्ष्यकुप्ता कालुंधि । स्वांता कार्या कार्या कार्या व्याप्त कार्या कार्या

मिता तार्थी क्षेल ही त्येहांद्वातर भू, हाम्प्रीयत व्यव्य क्षित्र होत्यात क्ष्येह्य क्षित्र होत्यात क्ष्येह्य क्ष्येह्य क्ष्येह्य होत्यात क्ष्येह्य क्ष्येह्य होत्यात क्ष्येह्य क्ष्येह्य

मधिन्नां सुतास क्षामुभ मं मेला नेक्त्रिक्ष क्षित्रकात क्षास्त मानिन्ना स्वामुक्त मानिन्ना मा

( 83- 89)

 gatumenta d'mmy 400 4 nasign striate agissel, annemene cum 1 sulennencignièm,

ज़ म्में। झाम्पद्धत ने नोमेंझ्यामाजी जुर्य ४००० स्थाककाम्य ११ खर्च स्थाकीकास्थ्रहर जाम्प ज्ञानीकार जुर्य ११ व्यक्ती अस्ते ११ वेस्त्र मास्त्री काम्प्रात्मास्त्र किस्त्र हर्स्च १ म्में स्थान श्री १ व्यक्तिमास्त्र क्रा १ व्यक्तिमास्त्र व्यक्तिमास

ठूँ, ध्राक्ष श्राम श्रीमा । शुक्षाम् नाष्मिक्रीमा ॥ अपि सक्षे सीता कूँ द्वा गर्र स्थापार । मास्त्रेक्ष, म म्ली स्थापानस्थि ॥ कूँ कूँ मास्त्रात्वासाताभामन् सूत्र भू तास्त्रे । कूप भू, स्थापा । सूर्र भुक्षितीस्थ । सूर् भू स्थाप । क्लि नास्त्र मुत्र ॥ सुमाम् क्रीक्षास्त्री स्थापा । स्थापानस्थ मास्त्रात्वास मात्रात्वास मात्रात्वास मात्रात्वास मात्रात्वास । स्थापानस्था मात्रात्वास मात्रात्वा (छट) नृक्षमभी / डीक्सिक्कमम श्रम जीक तमभी 4

ytemanderen volcon volcon volcon segmenteraleren volcon vo

(बेक-बेक)

गार्ची भी जीत्रा नुर्शिक कुलानांनी भी टीम्मु कार्रान्तांन्तां 1/ रा 4

राम्का भी जीत्रा नुर्शिक कुलानांनी भी टीम्मु कार्रान्तांन्तां 1/ रा 4

राम्का राम्का नुर्शिक कुलानांनी भी प्राप्तांना मार्गिकानां भी मार्गिकानां भी जार्मिकां भी कार्यां मार्गिकानां मार्गि

कार्श जीकर विश्वक्ष कुतकार्य ४ लाजा । हान्यो पत्रकार्य । प्राच्चापार्या भीक्षियो । संज्ञी । हान्यो पर्यक्ष्मार्था । प्राच्चापार्या भीक्षियो । स्र गुर्ख्यारी । [प्रमातका] मेम सहर त्रीकार ।

(50)

হ্যামেক্টান নির্মুক্ত 1/2011 হ্র প্রক্রিশাল সভ্যানুক্ত 1 হ্র প্রক্রেশাল প্রমাণ হু প্র স্থেশালাল ভারা ই সমর্মানী ভারা।

मु रिए रा मामी रियं रिक त्रीमी खन्नार मामी लामी कामी क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्रा नामी रियं रिक त्रीमी खन्नार मामी लामी कामी क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्रा

[ क्री॰ क्षे केल धाकतालालाला महाती क्षी०क्षी]

# भूमिका

गरापिततत्त्व द्वीपान्तर के शैव मत का प्रतिपादक ग्रन्थ है। वृहस्पिततत्त्व में जहां मुख्य मुख्य तत्त्वों की गराना ग्रीर द्विविध परमतत्त्व चेतन ग्रचेतन, पुरुष, प्रकृति ग्रीर उसके संयोग का रोचक दृष्टान्तों द्वारा स्पष्टीकररा कर शैव दर्शन के जिज्ञासुग्रों के लिए परिचय कराया गया था तो यहां गरापिततत्त्व में सूक्ष्मतापूर्वक भुवन ग्रीर जन्म के परमरहस्य को समभाया गया है। शिवपद ग्रीर शिवलोक मुमुक्षु के लक्ष्य हैं। शिवलिङ्ग महोत्तम है। चतुर्दशाक्षरपुष्प पूजा की सामग्री हैं। षडङ्गयोग साधन है। ज्ञान ग्रीर साधना के परचात् ही तो मोक्ष मिलेगा। गरापित, जिन्हें गराधिप ग्रीर गराराज कहकर भटार शिव ने सम्बोधित किया है, जिज्ञासु बुद्धिमान् श्रोता हैं। परमज्ञानमय शिव भटार उपदेश के रूप में शैव दर्शन के भण्डार का दिग्दर्शन करा रहे हैं।

गरापिततत्त्व का प्रस्तुत संस्करण सरस्वती-विहार, नई दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित ताडपत्र पर लिखे हस्तलेख पर ग्राधृत हैं। इसके पत्रों की संख्या ३७ है, जिनके दोनों ग्रोर ४,४ पिक्तयों में काली मसी से सुस्पष्ट रूपेण ग्रन्थ लिखा गया है। हाँलण्ड के द्वीपान्तर के ग्रन्थों के लिए प्रसिद्ध लाइडन् विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सूचीपत्र में इस ग्रन्थ का कोई हस्तलेख नहीं है। परिरणामतः केवल इसी एक हस्तलेख के ग्राधार पर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। यदि इसके ग्रन्थ हस्तलेख होते तो निश्चय ही श्लोक ५१-५३ तक के पारिभाषिक शब्द शुद्ध करने में सुविधा होती। हस्तलेख का उपसंहार इस प्रकार है—"पुपुत् सिनुरत् रिं दिन। च। व। माघस्य ॥०॥ तहुन् १९५३।। तित्यं पञ्जम्बत् बञ्जहं द्भन्।। द्वेन इ गुस्ति प्रब्कल् तक्मुं ॥०॥०॥"

टिप्पण—इ=श्रीमान्। गुस्ति बालि के वैश्यों की उपाधि। प्रब्कॅल् इंगेटे से गांव का राज्य द्वारा नियुवत ग्रधिकारी। यह प्रदेश के मुखिया "पुङ्गव" के ग्रधीन होता है।। तक्मुं = क्लुंकुङ् स्वप्रज (=kingdom) में एक गांव का नाम।।

शब्द वर्गायोग—गगापिततत्त्व में ६० संस्कृत श्लोक हैं। तथा च उन पर किव में विस्तृत टीका ग्रौर व्याख्या है। किव-भाग संस्कृत श्लोक की ग्रक्षरशः व्याख्या ग्रथवा स्पष्टीकरण न करते हुए विस्तृत विवेचना करता है। प्रथम श्लोक में गगापित शिवजी से प्रश्नमात्र करते हैं, परन्तु लम्बी टोका में जन्म ग्रीर भुवन के रहस्य को समभने में पाठक तल्लीन हो जाता है। इस ग्रन्थ का एकमात्र उपलब्ध हस्तलेख होने के कारणा पाठान्तरों के ग्रभाव में प्रचलित किव शब्दों को उसी प्रकार रखते हुए केवल पारिभाषिक शब्दों के यथासम्भव गुद्ध रूप कर दिए हैं। यथा संसिप्त शब्द, जो कि संस्कृत संक्षिप्त

का ग्रपभ्रंश है, किव भाषा का प्रचलित शब्द है। तपब्रत—किव समास में ब्रत को व्रत करना उचित नहीं है, क्योंिक लिपि में व ग्रौर व के सर्वथा विभिन्न रूप हैं। परिवर्तन कर देने पर ऐसे प्रचलित शब्दों का ग्रर्थ भी उनके लिए विचारगीय हो जाएगा। दूसरी ग्रोर जिह्वा के लिए रोचक पाठ जीव ग्राया है। इसी प्रकार जिह्वाग्र के लिए जीवाग्र ग्राया है। किन्तु इसी प्रसङ्ग में "जीव" संस्कृत जीव (=प्राणी) ग्रर्थ में भी प्रयुक्त हुग्रा है। तथा च संस्कृत के इन पारिभाषिक, दार्शनिक, तात्त्विक शब्दों के तत्सम रूप रखने की किव भाषा की सामान्य प्रवृत्ति को देखते हुए इन शब्दों के गुद्ध रूप हस्तलेख-पाठों सहित दिए हैं।

विषय—गणपिततत्त्व का विषय मुख्यक पेगा ज्ञान द्वारा मोक्ष, शिवलोक एवं शिवपद-प्राप्ति हैं। म्पूर्ण ग्रन्थ में ग्रोङ्कार का विशिष्ट स्थान है। ग्रोङ्कार प्रथम मूलतत्त्व है जिससे पञ्चदैवात्म निकले हैं जिनका भुवनोत्पत्ति ग्रौर जन्मोत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्य मोक्ष है। मोक्षप्राप्ति के लिए मुख्यतया तीन वस्तुग्रों की ग्रावश्यकता है—साधनसामग्री, ज्ञान ग्रौर साधक के उत्तरोत्तर पग। पृष्ठ ११ पर दी हुई सारग्णी गग्पपिततत्त्व की संग्रथित ग्रौर जिंदल विषय-परम्परा की स्थूल रूपरेखा है। ग्रन्थ में यद्यपि इतने स्पष्ट रूप से यह वर्गीकरग्ण नहीं है तथापि हमने उसे विभागों में विभाजित करके स्फुट करने का प्रयास किया है। एक ही सारग्णी में समस्त रूपरेखा देना ग्रसम्भव-प्राय होने के कारण ग्रारम्भ में मुख्य स्थूल रूपरेखा देते हुए उसके विभिन्त ग्रङ्गों की क्रमशः सारिग्यां दी हैं।

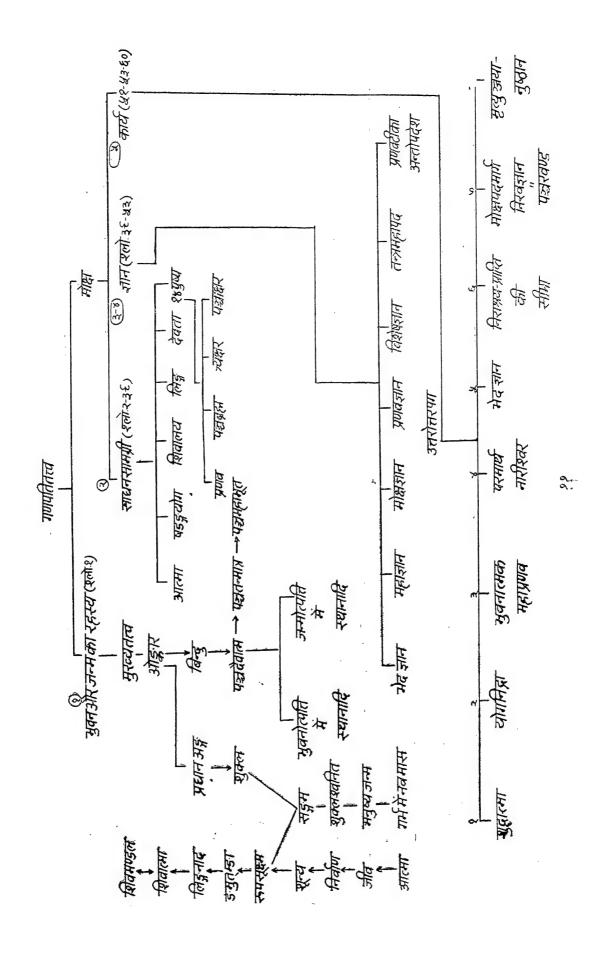

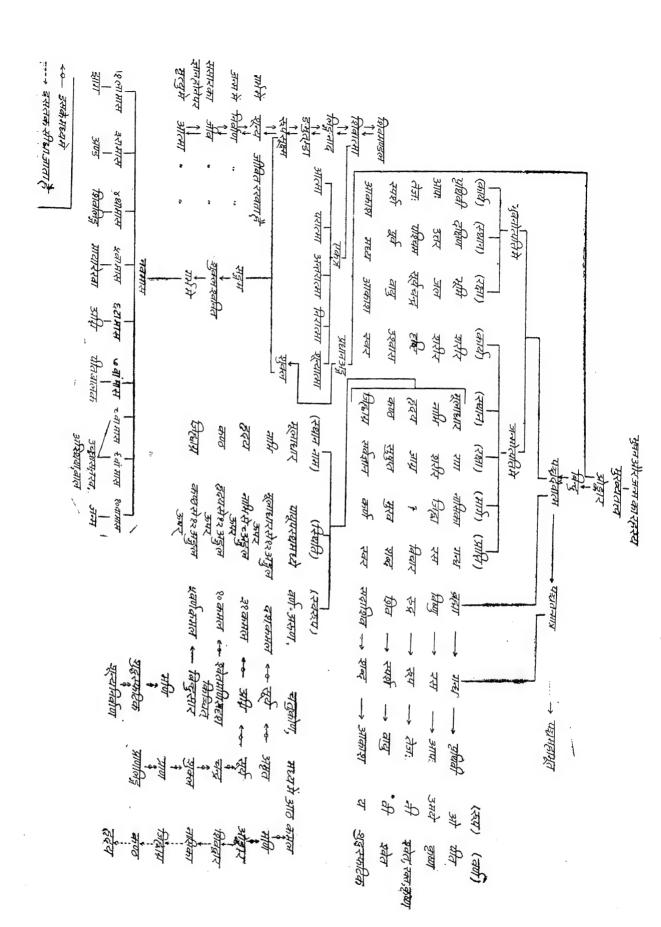

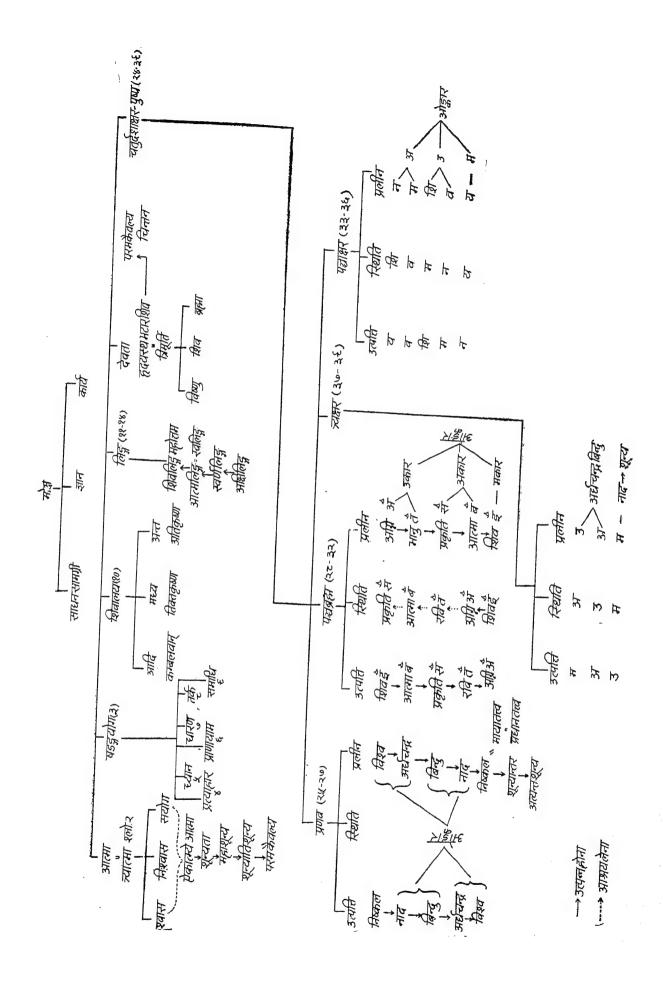

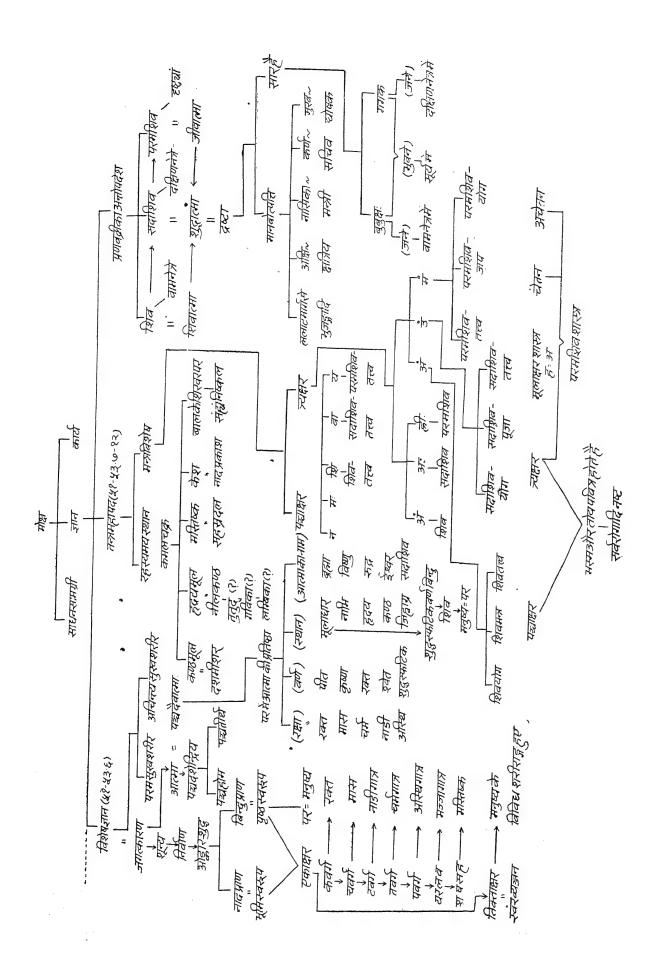



## ॐ 'ग्रविघ्नमस्तु। ग्रों नमः सिद्धम्' ॐ ग्रों॥२

<sup>3</sup>गणपतिः शिवम्पृच्छद्<sup>3 ४</sup>गङ्गोमयोः सिद्धार्थदः । <sup>४</sup>देवगणगुरुः पुत्रः शक्तिवीर्यालोकश्रियै ॥१॥

- १. निहन् पितुरिर भटार शिव । रि सं ह्यं गण । सँ सँम्बः नि तनय र सङ्हुलुन् । रि भटार हिन्त वरहन तनय र सङ्हुलुन् । लमकने वृः रि किविजिलिन पञ्चदैवात्मा । सिक न्दि पिविजिलिन । य त वरहन भैपतिक् सङ्हुलुन् । ।।
- २. ईश्वर उवाच<sup>9२</sup>। ग्रनकु सं गणपति पिऋङ्घाक्त पवरः किम<sup>9</sup> रि कित। इकं शब्द शून्य। सकें ग्रोङ्कार<sup>93</sup> मिजिल् बिन्दु। किद ग्रॅबुन् हन रि ग्रग्न नि कुश। कसॅन्वन् रिवि<sup>9</sup>। मिल्लि किद धूप<sup>98</sup>। दीप्त<sup>92</sup> निर माभ्र<sup>92</sup> ग्रकर-कर। सकें बिन्दु मत्महन् पञ्चदैवत। ब्रह्मा। विष्णु। रुद्र। किमि<sup>9</sup>। म्वं सं ह्यं सदाशिव<sup>98</sup>। मङ्कनानकु। मकपविजिलिन दैवात्मा।।
- ३. गणपति उवाच । सॅम्बः निं तनय र सङ्हुलुन् । हन्त $^{94}$  मुवः वरहन रि प्रकाश $^{98}$  न भुवन । लमकने $^{5}$  ब्रुह रानक् रहद्यन् $^{2}$  $^{9}$  सङ्हुलुन् ।।
- ४. ईश्वर उवाच । स्रनकु सं गणपित । मङ्के पिऋङ्घावन पवरः किमि । उमजरवन रि कतत्त्विन भुवन रे । सकें पञ्चदैवातमा मिजिल् पञ्चतन्मात्र । ित्वन्यं । सकें ब्रह्मा मिजिल् गन्ध । सकें विष्णु मिजिल् रस रे । सकें छद्र मिजिल् रूप । सकें किमि मिजिल् रपर्श । सकें सं ह्यं सदाशिव र मिजिल् शब्द । म्वः सकें शब्द मिजिलाकाश । कयेकि रूप निर य । वर्ण र कि शुद्ध स्पिटिक र ।। सकें स्पर्श मिजिल् वायु । कयेकि रूप निर वी । श्वेत र स्र स वर्ण । सकें रूप मिजिल् तेज । कयेकि रूप निर नी । वर्ण श्वेत । बं । इऋं । सकें रस र मिजिलापः । क्येकि रूप निर स्रो माये । कृष्णा वर्ण निर । सकें गन्ध मिजिल् पृथिवी । कयेकि रूप र निर स्रो । वर्ण पीत र । नकाराक्षरन्य । शास्त्र निं हुरिप् स्रोङ्कार र । म्वः स्र नकु स गरापिति । सकें पृथिवी मिजिल् स्र्मा । सकें हापः मिजिल् वै । सकें तेज मिजिल् तङादित्य । चन्द्र । लिन्तं । सकें वायु मिजिल् तङिन् । सकेङाकाश मिजिल् स्वर । सकें भुवन र मिजिल् स्थावर । तरु । लता । तरु । लता । गुल्म । सकें हाका स्वर । पश्च । पश्च । पश्च । सकें मिजिल् स्थावर । मङ्किन त्वर । स्वर । स्वतः ।
- प्र. गृणपति उवाच । सॅम्बः नि तनय र रुङ्हुलुन् । ग्रपन् हुबुस् कतमाजि सर्व सज्ञान भटार रि कतत्त्वनिकं भुवन<sup>२६</sup> । मङ्के म्वः वरहन रानक् भटार । लमकने व्रुः रि कविजिलिन मनुष्य ॥
- ६. ईश्वर उवाच । ग्रनकु सं गगाराज । तन् पिह किविजिलिन मनुष्य । कलवन् पिविजिलिन देव । म्वं पवॅत्विन भुवन रह । ग्रपिनकं मनुष्य मिजिल् के सके बिन्दु । मूल प्रथम पि श्रीङ्कार कि ग्रीङ्कार कि ग्रीङ कि ग्रीङ

इकं किनार्य्याकाश । मङ्कनानकु<sup>38</sup> । ल्विरिकङात्मा स्रञ्जन्म<sup>४०</sup> ।।

- ७. गरापित उवाच । साम्पुन् कग्रह सपवरः भटार । रि काण्ड  $^{8}$  नि भुवन म्वं मनुष्य । मङ्के म्वः वरह रानक् भटार । रि $^{9}$  स्थान नि दैवात्मा रि शरीर । म्वं हन रि भुवन  $^{82}$  ।।
- द. ईश्वर उवाच। किक ग्रनकु सं गए।।धिप<sup>४3</sup>। मङ्के पिऋङ्काक्त पवरः किमि<sup>१०</sup> रि कित। रि कहर्नाने दैवात्मा रि शरीर। ग्रपन् तुङ्गिलकं जन्म कलवन् भ्रुवन<sup>४४</sup>। य जन्म। य भ्रुवन<sup>४४</sup>।। ग्रप त ल्विन्यंन्। यप्वनि<sup>४४</sup> भुवन ब्रह्माकयङ्गि<sup>४६</sup> दक्षिए। रुमक्ष<sup>४७</sup> भूमि।। विष्णु ग्रकयङ्गिङ्क्तर<sup>४६</sup>। रुमक्ष<sup>४७</sup> जल।। रुद्र ग्रकयङ्गि<sup>४६</sup> पश्चिम। रुमक्ष<sup>४७</sup> सूर्य्य। चन्द्र। लिन्तं। किमि<sup>१०</sup> ग्रकयङ्गिं<sup>४६</sup>। पूर्व्व। रुमक्ष<sup>४७</sup> वायु।। सं ह्यं सदाशिव ग्रकयङ्गिं<sup>४६</sup> मध्य। रुमक्षाकाश। म्वः यप्विन जन्म। ब्रह्मा मङ्ग्स्थान रि मूलाधार। मंरक्ष<sup>४५</sup> राग। ग्रवबहन् रिङ्कं। मङ्गलहकॅन् गन्ध। विष्णु मङ्ग्स्थान रि नामि। मंरक्ष शरीर। ग्रवबहन् रि जिह्मा<sup>४६</sup>। मङ्गलहकॅन् रस। रुद्र मङ्ग्स्थान रि हित । मंरक्ष जाग्र<sup>४०</sup>। ग्रवबहन् रि तिङ्ग् । मङ्गलहकॅन् रहिड्ण् । किमि<sup>१०</sup> मङ्ग्स्थान रि कण्ठ । मंरक्षातुरु । ग्रवबहन् रि तुतुक्। मङ्गलहकॅन् शब्द।। सं ह्यं सदाशिव मङ्ग्थान रि जिह्माग्र<sup>४०</sup>। मंरक्ष सर्वज्ञान। ग्रवबहन् रि कर्ण् । मङ्गलहकॅन् स्वर।। मङ्कन ल्विनि दैवात्मा रि शरीर म्वः रि भुवनागु<sup>४२</sup>।।
- ह. गरापित उवाच । सॅम्बः निं तनय र सङ्हुलुन् । मङ्के म्वः हन वरह <sup>१९</sup>पितिक् सङ्हुलुन्<sup>९</sup> । रि॰ पतुङ्गलिकं सिनॅङ्गः मूलाधार म्वङिकं नाभि । हित । कण्ठ । जिह्वाग्र<sup>४</sup> । लमकने वृह रानक् भटार ॥
- १०. ईश्वर उवाच । अनकु संगएपित । मङ्को देन् पहेनक् रुमङ्वाक्न पवरः किमि । रि कतत्विनिकं सिनँङ्गः सूलाधार । उङ्ग्विनर रि पान्तर नि पायूपस्थ । वर्ण कि अरुए। । चतुर्कोए । पदू पात् । रि ज्ञोन्य वॅन्तँन् स्कर् त्रते लव ६ । रि ज्ञो नि स्कर् त्रते हन मिए क् प्रे वर्ण कि किलत् । रि ज्ञो नि मिए क् कि किलत् । हन श्रोङ्कार । वित् नि वायु । अनु स् त्कें ङुद्ध र रि शिवद्वार । सकें शिवद्वारानु स् त्कें नासिका । सकें नासिकानु स् रि जिह्वाय । अमेपिक सप्तद्वार । पसलहन्य हनें कण्ठ । सकें कण्ठ मसुक् त्कें हित । अमेपिक शरीर कवेः । मङ्कन त्विनि सूलाधार ।। लुहुरि सूलाधार १००० र सकें कण्ठ मसुक् त्कें हित । अमेपिक शरीर कवेः । मङ्कन त्विनि सूलाधार ।। लुहुरि सूलाधार १००० र चन्ति स्वयं ववु मिजिल् । रि ज्ञो नि किद सूर्य्यं ववु मिजिल् ङ । अमृत । पङ्गन्तुङनिङ्सुस् म्वं पङ्गरितन् । रि लुहुरि नाभि । मह्ल देण्डाङ्गलि दोःन्य ङ । हित । वर्ण्ण किद स्कर् तुञ्जुं लव ३१ । लिनिपुत् देनि-इन्दिर्श । रि ज्ञो नि इन्दिर्श स्यर्थ । रि ज्ञो नि सूर्य्य । रि ज्ञो नि सूर्य । रि ज्ञो नि चन्द्र शुक्ल वर्णण किद कित्र । रि ज्ञो नि शुक्ल हन प्राणवायु । रि ज्ञो नि प्राण प्राणिलङ्ग ङ । रि लुहुरि हित । मह्ल त् वंक्लसङ्गलि दोःन्य ङ । कण्ठ । वर्ण्ण किद स्कर् तुञ्जुं श्वेत लव १० । रि ज्ञो [नि] स्कर् तुञ्जुं श्वेत हन किद विन्तन् । म्वः रि लुहुरि कण्ठ। मह्ल त् वंक्लसङ्गलि ङ । जिह्वाय । किद तुञ्जुं कुचुप् मञ्चवर्णः । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् इन गुद्धस्पिटक । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् इन गुद्धस्पिटक । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् इन गुद्धस्पिटक । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् इन गुद्धस्पिटक । रि ज्ञो नि विन्दुसारमिणिक् । विन्ति पञ्चवर्णं ङ ॥

- ११. गणपति उवाच । सॅम्बः तनय र सङ्हुलुन् । ग्रत्यन्त पवरः भटार रि किम<sup>००</sup> । मङ्के तुलु-सक्न पवरः भटार । ग्रङप देन्य उमिजिलकॅन् समजन्म । रि काल निङप सङ्गम । य तं वरहक्न रानक् भटार ।।
- १२. ईश्वर उवाच । ए<sup>६१</sup> ग्रनकु सं गगापित । ग्रङप देन्तानकु । ग्रनॅग्ङ्व हन जन्म ङिमिजिलकॅन् समजन्म । दुद् मङ्कन किकि<sup>१°</sup> । केवल पिनकसाधन<sup>६२</sup> कङकार्य्य । विजिलि सङ्गम सकें रूप सूक्ष्म । य त दोन्यात्मा हन कं शुक्ल । वर्ण्णन्य किद मिगिक् शुद्धस्फिटिक<sup>२४</sup> । मिजिल् सकेङङ्ग प्रधान<sup>६३</sup> विनिजिलकॅन् देनि ग्रोङ्कार । मवं रूप सम किलः तुमूत्<sup>६४</sup> ककदुत् मरें गर्भ निङ्बिन्य बाङुङ्ग्वन्य मप्रकृति<sup>६६</sup> । इङ्कन उङ्गन्य मिण्डाकृति<sup>६६</sup> । ग्रपिनक सवर्ण्ण वर्ण्ण नि शुक्लश्विनत<sup>६७</sup> । किलिपुत् देनि ग्रोङ्कार । मत्महन् सूक्ष्मरूप । गर्वे सकें ग्रोङ्कार मङ्लम्पहकॅन् ।।
- १३. ६-िर्विन ६६ क्रम पत्महन्य६ । स उलन् मत्महन् वॅऋः । मत्महन् किद म्पॅहन् किन्ल वर्ण्या । तिग ङ्लन् तं म्पॅहन् िवर् हन्तिग तुङ्गल् । वर्ण्य रक्त मत्महन् रः । प्तङ्लिनिकङण्ड मत्महन् शिविलङ्ग । गोरो वों गरिं मध्य किनहनन् देनि ग्रोङ्कार म्वं सूक्ष्मरूप । लिम ङ्लन् तं शिविलङ्ग मत्महन् मायारेखा॰ । नेमुलन् तं मायारेखा॰ मत्महनिन । पितु ङ्लन् तङिन मत्महन् किद ग्रनक् गिङ । उलु ङ्लन् तङनक् गिङ मिजिल् तङ्क्वास पर्महे सकें ग्रोङ्कार । पऋं। बलुं । कुकु । रम्बुत् । ग्नॅप्व अ सपुलुः उलन् योगन्य । तन्द्व मिजिल् सकें ७४ गर्भ निङिबुन्य ४ । मङ्कन िवर्न्य किकि सं ग्रापिति ॥
- १४. गरापित उवाच । सॅम्बः तनय र सङ्हुलुन् । मङ्के तुलुसक्न वरानुग्रह भटार । वरहन <sup>७५</sup>रानक् सङ्हुलुन्<sup>७५</sup> । स्यपाङुरिपिकं ररें गर्भ म्वः कत्कें तुहन्य ।।
- १५. ईश्वर उवाच । ग्रों<sup>७६</sup>। ग्रनकु सं गर्गाधिप । यप्वन् किताप्ति किनबुह ह्य्व संशयानकु । मङ्के किमि अवरह कित । रि कतत्त्वनिकं सिनॅङ्गः शिवलिङ्ग । शिव इङरनन् ग्रोङ्कार । लिङ्ग इङरन् शुक्ल-श्विनित । सम पकेत् पञ्जिहिन् शिव कलवन् लिङ्ग । मवोर् तन् पवोर् । पिनकोरिप्न्य सूक्ष्मण्य । तक प्व रि सपुलुः उलन्य शून्य मङ्रिपि । म्वः रि काल नि विजिल्य निर्वाग मङ्गरिपि । ब्रुः प्वानाम्बत् वपेबु हिलं तिकं निर्वाग । मिजिल् जीव मङ्रिपि । यप्वन् हुवुसिङत्व हिलं तिकं जीव । मिजिलात्मा मङ्ग-रिपि । यत समक ग्रोरिप् ङरन्य ॥
- १६. गरापित उवाच । सँम्बः नि तनय र सङ्हुलुन् । हन वरहन रानक् भटार रि हिलं $^{98}$  निकानेङुरिप् । मिर हॅन्ति परन्य । यतिक वरह पितक् $^{59}$  भटार ।।
- १७. ईश्वर उवाच । उधु: अनकु सं गरापित । अत्यन्त महाभार पतक्वनन्त रिं किमिं । अलुहुर् न्दतन् पहिङन् । अजो न्दतन् कतुतुगन् । देन्त तुमक्विन गुरा । मङ्के देनेनक् प्व कित ङूसनन । किम अपवरहानकु । इलं निङात्मा । मन्तुक् मरें जीव । इलं नि जीव । उमन्तुक् मरें निर्व्वारा । इलं निकं निर्व्वारा । इलं निकं निर्वारा । इलं निकं निर्वारा । इलं निकं निर्वारा । इलं निकं सुक्ष्मरूप । इलं नि सूक्ष्मरूप । उमन्तुक् मरें सुक्ष्मरूप । इलं नि सूक्ष्मरूप । उमन्तुक् मरें सं ह्यं ङमुत् म्ङा । स्थान निर रि अप्र निङाकाश । इलं सं ह्यं ङमुत् म्ङा । मन्तुक् मरें सारि पि निष्कल ।।

१८. गरापित उवाच । सॅम्बः नि तनय र सङ्हुलुन् । कयन् हुप्ट<sup>च्य</sup> रानक् भटारातत्र । हॅन्ति इकङिङरननग्र निङाकाश । स्थान निर सं ह्यं ङमुत् म्ङा । हन्त° वरह पतिक् भटार ।।

१६. ईश्वर उवाच । उधु श्व अनकु शिक्त सं गए।पिति । इकिङ रननग्र निङ । काशा रिं लिङ्गनाद । य त बबहन् तुङ्गलिह नेंब् । ङ रन् बबहन् पुरुष । य त मार्ग निर सं ह्यं शिवात्मा । म्वः यप्वन् त्क रि कपत्यन्त हनाम्तु रिं पुसँ र् किंद कुकुस् रूप निर । सं ह्यं शिवात्मा सः प्व सिर सिंक पुसँ रनुजु मिर शिवमण्डल । शिवमण्डल ङ रन् रिं सुख तन्पबलिक् दुःख । ह्यु तन् पबलिक् हल । तन् हन स्वभाव निर त्केरिक । य शिवमण्डल ङ रन् । म्वः हन सं ह्यं पञ्चात्मा ङ । त्विवन्यं । आत्मा । परात्मा । अन्तरात्मा निरात्मा । श्वत्यात्मा । येक तुङ्गलकन मिर शिवात्मा । सं ह्यं शिवात्मा अम्ङ ङकन बबहिनिङ नेंब् । अनुजु मिर पान्तर । वण्णं निर किंद ह्यस् लिन्बुर् । यत दलन् रह्यु पहत् । येकार अरः । बबहन् ङ । हय्व सिम्पं यप्वन् तक रि पितन्त । हय्व [तन्] वव अनकु । रेः रहस्य तमैनिक ।।

२०. गरापित उवाच । सॅम्बः नि न्दि तनय र सङ्हुलुन् । मङ्के हन्त<sup>०</sup> वरह म्वः । लमकने<sup>०</sup> बन्तॅर्<sup>६२</sup> कुमबुह रानक् भटार ।।

२१. ईश्वर उवाच । म्रों<sup>९६</sup> । म्रनकु सं गणपति । मङ्के किम भ्रवरहे स्रनकु । इरिकङिङरन् सं ह्यं त्र्यात्मा । मुङ्ग्वि श्लोक पदार्थन्य<sup>६३</sup> ।

१-१. हस्तलेख में पाठ ग्रों ग्रविघ्नामस्त् नमशीधम् है। "नमः सिद्धम्" एक वाक्य नहीं बनता। मूल वाक्य ग्रों नमः सिद्धम् चाहिए जिसका अर्थ होगा-- ग्रोङ्कार को नमस्कार है ग्रीर उसका परिगाम सिद्धि है। ग्रीं शब्द ग्रव्यय होने के कारण प्रत्येक विभक्त्यर्थ में सम्भव है ग्रौर श्रों ग्रविघ्नमस्तु पाठ रखने पर ग्रर्थ होगा-हे ईश्वर, कोई विघ्न न हो। नमः=तुमको नम-स्कार है। सिद्धम्—ग्रर्थात् सिद्धि हो ग्रथवा सिद्धि दो । किन्तु यह पाठ रखने की ग्रपेक्षा "ग्रविघ्न-मस्तु । श्रों नमः सिद्धम्" पाठ की कवि ग्रन्थों के प्रारम्भ से पुष्टि होती है। वृहस्पतितत्त्व का ·ग्रारम्भ "ग्रों ग्रविघ्नमस्तु" से होता है । यहाँ ७ हस्तलेखों में से ५ हस्तलेखों में ग्रों शब्द नहीं है। क्लोकान्तर जैसे नीति-ग्रन्थ ग्रीर भीष्मपर्व जैसे भौराणिक ग्रन्थ का ग्रारम्भ भी केवल ग्रविचन-मस्तु से होता है। भ्रों शब्द से नहीं। भ्रर्थ की हिष्ट से भी ग्रों नमः सिद्धम् ग्रधिक उचित है। पंजाब के ग्रामीएा अध्यापकों ग्रौर विद्यार्थियों में प्रचलित ''ग्रों नामा सिधम्'', जो कि ग्रों नमः सिद्धम् का ग्रगुद्ध उच्चारए। है, हमारे पाठ की ग्रोर संकेत करता है।

२. ग्रों के पश्चात् हस्तलेख में दण्ड नहीं है। वह श्लोक का भाग माना गया है।

३-३. लो. गर्गापती शिवामुत्रं ।

४-४. लो. गङ्गा उमस्थवशीद्ध घूं। यहां पाठ का निश्चय करना सरल नहीं है।

५-५. लो. देवगराा गुरुपुत्रं।

६. लो. ॥ (दो विराम)

७. ग्रन्द । ग्र के लिए ह ग्रौर ह के लिए ग्र का प्रयोग किव में निर्वाध है। ह का स्वर के समान प्रयोग है। यथा, हिलं ग्रौर इलं दोनों रूप समान हैं। क्लोक ५१-५३ में एकाक्षर ग्र के लिए ह ग्राया है। सम्बोधन हे के लिए ए इसी दलोक में है। हन्त ग्रव्यय है जिसका यहाँ म्नाद-रार्थे प्रयोग है।

द. लमकने कवि कोष में प्राप्य नहीं है।

ह. लो. उरु: । उरु:, त्रु: का रूपान्तर है । इसी क्लोक में ३, ४, २० कण्डिकाग्रों में त्रुह, -त्रु:, कुमत्रुह ग्रादि के प्रयोग से यह स्पष्ट हो -जाता है ।

१०. लोन्तार में दीर्घ ई है।

११-११. लो. पतिक्षङ्हुलुन्। सन्धि उल्लेखनीय है।

१२. लो. उवचम्। ग्रागे भी सब स्थानों पर लोन्तार में उवचम् है। किव के ग्रन्य ग्रन्थ तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में उवाच पद ठीक है परन्तु सिन्ध ग्रगुद्ध है— कुमारोवाच।

१३. लोन्तार में ग्रोङ्कार के पश्चात् दण्ड है। किव में प्रत्येक वाक्यखण्ड के पश्चात् दण्ड रहता है। यथा-निहन् पितुरिर भटार शिव। रिसं ह्यं गरा।।

१४. लो. धुपा।

१५. दीप्त दीप्ति के ग्रर्थ में प्रयुक्त हुग्रा है।

१६. लो. मबृ। ग्रभ्न से म लगा-कर माभ्र क्रियारूप बना है।

१७. लो. सधशीना।

१८. लो. ग्रन्ध । देखिए टिप्परा ७ ।

१६. लो. पृकश । प्र के लिए पृ बहुत से स्थानों पर स्राता है। प्रत्याहारयोग के वर्गान में (श्लोक ३) पृत्यहर, पृत्यार स्रादि पाठ हैं। देखिए टिप्पग ६३।

२०. रहद्यन् = र + हद्यन् । हद्यन् = आश्रय

देना, र=ग्रादरार्थे। रहद्यन् = वह व्यक्तिजो ग्राश्रय देने के लिए उफ्युक्त है, ग्रर्थात् ग्राश्रयदाता। सङ्हुलुन् = (१) स + ङ् + हुलुन्। स = साथ। ङ्=ग्रगला शब्द कर्म है, इसका स्चक है। हुलुन् = सेवक। ग्रर्थात् जिसके साथ सदा सेवक है = स्वामी। (२) सं = ग्रादरसूचक। हुलुन् = ग्रापका न ग्रं सेवक। सेवक। रहद्यन् सङ्हुलुन् = ग्रापका न ग्रं सेवक।

२१. यहां से प्रारम्भ कर श्लोक के भ्रन्त तक भटार भुवन ग्रौर जन्म के परमरहस्यमय तत्त्वों का निरूपए। करेंगे। कवि भाषा का ग्रन्थ "भुवन-संक्षेप'' यहां उल्लेखनीय है। भुवन की उत्पत्ति का इसमें सविस्तार वर्णन है । किन्तु दोनों ग्रन्थों में इस प्रसङ्ग की भिन्न प्रकार से ग्रिभिव्यक्ति हुई है । ''भुवनसंक्षेप'' ग्रोङ्कार →िबन्द्र →ग्रर्धचन्द्र → त्र्यक्षर→पञ्चब्रह्म इत्यादि से प्रारम्भ कर, शरीर श्रौर देवताश्रों के सम्बन्ध का विश्लेषण करने के पश्चात्,श्रोङ्कार के महत्त्व का यत्र तत्र उल्लेख करते हुए, पञ्चवार°, सप्तवार-मन्त्र, सप्तद्वीप, सप्तपर्वत, सप्तलोक, सप्तसमुद्र ग्रादि की गरानाग्रों के पश्चात्, जाग्र, स्वप्न, सुषुप्त, तूर्य ग्रादि ग्रवस्थाग्रों एवं अन्त:करण तथा च त्रिगुरण को देवतास्रों से सम्बद्घ दिखाते हुए, स्वर्ग ग्रौर मोक्ष का वर्णन कर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। यह ग्रन्थ ग्रभी तक अप्रकाशित है। अतः गरापितितत्त्व से मिलते जुलते प्रसङ्ग उल्लेखनीय हैं। गरापितितत्त्व में गरापित प्रष्टा ग्रौर श्रोता हैं । भुवनसंक्षेप में श्री कुमार श्रौर भटारी, भुवन के तत्त्व के जिज्ञासु हैं । परमोपदेश के उपदेष्टा परमज्ञानमय भटार शिव हैं---

···ग्रपन् भटार जमत्कर्ता गुमवे इकं भुवन । ङूनिवेः इकं वतक् देवता कबेः । सकरि पुङ्गं इं उलुन् रि सकें भटार लवन् भटारी। गुमवे उलुन्। मतङ्ग्न वरहत्य उलुन्। नहन् लि सं कुमार। देव उवाच। उजर् भटार। लि निर। एतं पुत्र महाप्रश्नं सर्वसन्देहनाशनम्। यं मे त्वमपुच्छस्तं त्वां वक्ष्यामि श्रुगु यथाविधि

भटार वचन

न भूमिर्न जलं वापि न तेजो न च मारुतः । न सूर्यचन्द्रः सर्वेऽपि नाकाशमनन्तरम्भवेत् ॥ ३ ॥ न घोषो न च मेघध्वनिर्न रात्रिर्न दिनान्तरम् । न वर्षं न विद्युन्नैवातिसूक्ष्मं भवेत्सदैव ॥ ४॥

तननं शब्द । तननं मेघ । तननं दिनरात्रि । तननं उदन् । किलत् । तनन कवेः जाति कशून्य ङ । नित्य तन् पकहिलङन् ङ्कान त सकें मिम ङ्ग्वनि पूर्व । नहन् सङ्कें न्यं दिद ।।

निष्कलाज्जायते मन्त्रो मन्त्रान्नादान्तो जायते । नादान्ताज्जायते नादो नादाद्विन्दुसमुद्भवः ।। ५ ।।

सङ्कोरं निष्कल। हन त मन्त्र मिजिल् सङ्कोन् रिय। सङ्को मन्त्र। हन त नादान्त मिजिल् सङ्कोरिय। सङ्कों नादान्त। हन त नाद मिजिल् सङ्कोरिय। सकों नाद। हन त बिन्दु मिजिल् सङ्कोरिय। बिन्दोश्चन्द्रसमुद्भवश्चन्द्राद् विश्वसमुद्भवः। विश्वात्त्र्यक्षरागि जायन्ते त्र्यक्षराद् ब्रह्म जायते॥६॥ ब्रह्मगः पञ्चाक्षरं च पञ्चाक्षरात् सर्वाक्षरम्। सर्वाक्षरात् परं विद्धि व्यञ्जनं मन्त्रमुत्तमम्॥७॥

सङ्कें बिन्दु। हन त ग्रर्घचन्द्र मिजिल् सङ्केरिय। सङ्कें डिंचन्द्र। हन त विश्व मिजिल् सङ्केरिय। सङ्कें विश्व। हन त त्र्यक्षर मिजिल् सङ्केरिय। सङ्कें त्र्यक्षर। हन त पञ्चब्रह्म मिजिल् सङ्केरिय। सङ्कें पञ्चब्रह्म। हन त पञ्चाक्षर मिजिल् सङ्के-रिय। सङ्कें पञ्चाक्षर। हन त सर्वाक्षर मिजिल् सङ्केरिय । जात स्वर व्यञ्जन ङ । जात मन्त्रो-त्तम ङ । नहन् त क्रम निर कमु कुमार ॥ स्वरव्यञ्जनतो ज्ञेयः सर्वदेहिना देहो हि । दशदेशेषु संयुक्ता देवसूर्तिः प्रतिष्ठिता ॥८॥

इकं स्वर लवन् व्यञ्जन कन्नुहनन्त य अन् पिनकावक् देनि देवता कबेः । य त ग्लरक्नन्त रि घोडश (sodasa) देश । अवक्नन्त सं ह्यं कन्नुहन तन् अनु ।

समन्त्रं सिवधिक्रमं सर्वरूपं दैवतं स्मरेत् । हृदि प्रतिष्ठितो ज्ञेयः प्रयत्नेन पण्डितः सदा ॥६॥

देयन्तानकु मन्नुः इरिकं देवता कबेः कमुं कुमार । समन्त्र मन्त्रेरण सकार्यन्त । कम्बं बीज धूप दीप गन्धक ग्रक्षत (पा. सत) । इडॅपॅन्त रूप सं ह्यं रि हितन्त । प्रयत्न कित सदा नित्य । दे-यिन प्रयत्न निहन् ॥

ईशः पूर्वे तु विज्ञेय ग्राग्नेये तु महेश्वरः ।

ब्रह्मापि दक्षिरो ज्ञेयो नैर्ऋं त्ये रुद्र एव च ॥१०॥
पश्चिमे तु महादेवो वायव्ये शङ्करस्तथा।
विष्णुरुत्तरे विज्ञेय ऐशान्ये शम्भुरेव च ॥११॥
ग्रुधो हर इति ज्ञेयो मध्ये चापि सदाशिवः ।
उद्ध्वे परमशिवो हि इति देवाः प्रतिष्ठिताः ॥१२॥
धर्मः कालश्च मृत्युश्च क्रोधो विश्वः कामस्तथा।
पशुपतिश्च सत्यं च प्रतिष्ठिता ग्रन्तरेष्वतः ॥१३॥

इक त देन्त मगवे इडॅप् रिं हिति। ईश रिं पूर्व। महेश्वर रिं आग्नेय। ब्रह्मा रिं दक्षिण। रुद्र रिं नैर्ऋत्य। महादेव रिं पश्चिम। शङ्कर रिं वायव्य। विष्णु रिङ्क्तर। शम्भु रिङै-शान्य।शिवात्मा रिङ्धः। सदाशिव रिं मध्य। परमशिव रिङ्क्ष्वं। धर्म यंन्तर निं पूर्व लवन् आग्नेय। काल यंन्तर निं आग्नेय लवन् दक्षिण। मृत्यु यंन्तर निं दक्षिण लवन् नैर्ऋत्य। क्रोध र्यन्तर नि नैऋं त्य लवन् पश्चिम । विश्व यंन्तर नि पश्चिम लवन् वायव्य । काम यंन्तर नि [वायव्य लवन् उत्तर । पशुपति यंन्तर नि] उत्तर लवन् ऐशान्य । सत्य यंन्तर नि ऐशान्य लवन् पूर्व ॥

एवं देवेषु षट्कर्म अन्तहेतुः ? यथाक्रमम् । सर्वा देवतास्तिष्ठन्ति षोडशदेशसंस्थिताः ।।१४॥ अ आ पूर्वतः संयुक्त इ ई दक्षिण एव च । उ ऊ पश्चिमतो ज्ञेय ऋ ऋ उत्तरे संन्यसेत् ।।१५॥ एवं मन्त्रेण संयुक्तो विदजिह्वातु ? सन्मुखम् ।

देयन्त मप्रतिष्ठ देवता । कम्बं कुमार । श्रों श्रं ईशाय नमः स्वाहा—पूर्व । श्रों श्रां महेश्वराय नमः स्वाहा—ग्राग्नेय । श्रों इं ब्रह्मएो स्वाहा—दक्षिए। श्रों ईं ष्रद्माय नमः स्वाहा—नैर्ऋत्य । उ ऊ पश्चिमतो ज्ञेय ऋ ऋ उत्तरे संन्यसेत् ॥ एवं मन्त्रेण संयुक्तः विदिजियतुन्तु ? सन्मुखम् ।

श्रों उँ महादेवाय नमः स्वाहा—पश्चिम। श्रों ऊँ शङ्कराय नमः स्वाहा—वायव्य। श्रों ऋँ विष्णवे नमः स्वाहा—उत्तर। श्रों ऋँ शम्भवे नमः स्वाहा—ऐशान्य।

नहिनक मन्त्र कमुं कुमार ।
लृ लृ ग्रन्तरे न्यस्य ग्राग्नेयदक्षिणे तथा ।
ए ऐ ग्रन्तरे न्यस्य दक्षिणपिश्चमे भवेत् ॥१६॥
ग्रो ग्रौ मन्त्रसंयुक्त उत्तरपश्चिमे न्यसेत् ।
ग्रं ग्रः मन्त्रसंयुक्त उत्तरपूर्वे संन्यसेत् ॥१७॥

श्रों लृँधर्माय नमः स्वाहा—पूर्वाग्नेयान्तर।
श्रों लृँ∠कालाय नमः स्वाहा—ग्राग्नेयदक्षिणान्तर।
श्रों एँ मृत्यवे नमः स्वाहा—दक्षिणनैऋ त्यान्तर।
श्रों ऐँ क्रोधाय नमः स्वाहा—नैऋ त्यपिक्चमा-न्तर। श्रों श्रों विश्वाय नमः स्वाहा—पिक्चम-वायब्यान्तर श्रों श्रों कामाय नमः स्वाहा—

वायव्योत्तरान्तर । भ्रों भ्रें पशुपतय नमः स्वाहा— उत्तरैशान्यान्तर । भ्रों भ्रः सत्याय नमः स्वाहा— ऐशान्यपूर्वान्तर ॥

मध्य श्रोङ्कार-संयुक्तः सदाशिवस्थस्तिष्ठति । एवं मन्त्रेगा संयुक्तं देवा तरन्तु पण्डितम् ॥१८॥

श्रों सदाशिवाय नमः स्वाहा । स्म । नहन्त देय सं पण्डित । मगवे स्मरण कम्बं कुमार । ईशवर्णश्च श्वेताङ्गो महेशो धूस्ररक्तस्तथा । ब्रह्मवर्णश्च रक्तं स्याद् रुद्रो लोहद्रवस्तथा ॥१६॥ पीतवर्णो महादेवः शङ्करः कनकद्रवः । कृष्णो विष्णुश्च संज्ञेयः शम्भु ध्रन्देस्च ? वर्णकम् ? ॥२०॥

मेघवर्णश्च ? रक्तकं मृत्युवर्णश्च कृष्णान्तम्?।
क्रोधमेग्निस्त्रवर्णकः ? विश्ववेन? पुष्पवर्णः।।२१॥
कामवर्णश्च सत्यकं ? पशुपतिश्चन्द्रश्च ?।
सत्य . . . वर्णकं शिवः स्फटिकवर्णश्च ॥२२॥
मध्ये योग ? प्रतिष्ठितः

एवं वर्गाञ्च देवानां ब्रूहि पुत्रस्य संमुखम् ॥२३॥

देयन्त योग कर्मुं कुमार । रूप भटार शङ्कर किंद कनकद्रवः । रूप भटार पशुपित किंद उलन् । रूप भटार शिव किंद कुकुस् । रूप भटार सदा-शिव किंद स्फिटिक । रूप भटार ईश्वर किंद इरं । रूप भटार परमेश्वर किंपल । रूप भटार ब्रह्मा रक्त । रूप भटार छद्र श्याम । नहन् देयन् मगवे योग कमुं कुमार ॥

पूर्वमोङ्कारो विज्ञेयो नमःस्वाहान्तयोजितः । बीजान्तचरणमन्त्रं? ह्रस्वदीर्घप्लुतं तथा ॥२४॥

देयन्त मङ्गृन्यकन् मन्त्र हस्व दीर्घ प्लुत । ग्रों ग्रादिन्य । स्वाहान्तन्य ।..... मतक्वन् सं कुमार । लि निर ।..... उजर् भटार । लिं निर । श्रृगु पुत्र महादेवि पुनर्मन्त्रेण संन्यसेत् । श्रतः क्रमविधि वक्ष्ये पञ्चाक्षरं तु योजितम्।।२५॥

निहन् मन्त्र पञ्चाक्षर । वरहङ्क्बेरि रि कम् कुमार । म्वं कित भटारी सक्रमलक्षरान्य । पूर्व दक्यन ? सन्यस्य समन्त्रेरा वर्राकम् ? । मध्ये पण्डित योगज्ञ पञ्चाक्षरं तु योजितम् ॥२६॥

...तं मन्त्र लिम पूर् (पूर्व) द (दक्षिगा) प (पश्चिम) उ (उत्तर) म (मध्य) । लवन् वर्गान्त । नकारो भगवान् शिवो मकारो ब्रह्मा ह्येव च । शिकारो महादेवश्च वकारो विष्णुरुच्यते ॥२७॥ यकारो शिवो विज्ञेयः पुण्डरीके प्रतिष्ठितः । देवन्यस्तः ? सदाशिवः मोक्षपदमवाप्नुयात् ॥२८॥

देयन्त मगवे योग वलॅन्तॅनुमुङ्ग्वं पद्म ।

ग्रीं नैं ईश्वराय नमः स्वाहा ।

ग्रीं में ब्रह्मणे नमः स्वाहा ।

ग्रीं शिं महादेवाय नमः स्वाहा ।

ग्रीं वैं विष्णवे नमः स्वाहा ।

न ङ्पूर् (पूर्व)ईश्वर । म ङ्द(दक्षिण)ब्रह्मा ।

[शि ङ्] प(पश्चिम)महादेव । व ङ् उ (उत्तर)

विष्णु ।

म्रों यँ शिवाय नमः स्वाहा । मध्य ।।
मङ्कन सं योगीश्वर मगवे योग ।।
प्रगावो मन्त्रेगा संयुक्तो मध्ये पुण्डरीकस्थितः ।
म्र उ म इति संज्ञेयः प्रगा पुत्र प्रयत्नतः ॥२६॥

निहन् मन्त्र वनेः । ऋङँनन्त तिग ल्विन्यं ग्रँ उँ मँ । उँ उङ्ग्वि पद्म । तिग य ॥

पुण्डरीकत्रिकोरास्थः में मन्त्रे पूर्वसंस्थितः । उँ मन्त्रस्य चोत्तरे ग्रं दक्षिगोन संस्थितः ॥३०॥

इक मन्त्र में पूर्वकोगास्थ। इक मन्त्र ग्रँ

दक्षिग्गकोग्गस्थ । इकं मन्त्र उँ उत्तरकोग्गस्थ ।। मँ देवश्च महादेवो ग्रँ रुद्रं देवतां स्मरेत् ।। उँ शङ्करश्च देवता त्रयो देवाः सवर्णकम् ?॥३१॥

देयन्त ग्रगवे स्मरण । ग्रों मँ महादेवाय नमः स्वाहा । पीत वर्ण निर । ग्रों ग्रँ रुद्राय नमः स्वाहा । ग्रन्तरक्त वर्ण । ग्रों उँ शङ्कराय नमः स्वाहा । कनकद्रव वर्ण निर । निहन् त ग्रगवे योग रि तं डॉकि रॅद्र ।

मूलकण्ठे सततु ? ज्ञेयः त्रिनाडीयोजितं भवेत् । सहेतं ? तीर्थमेव च ग्रादिगङ्गा नहसूतम् ?।।३२॥

इकनं तुन्दुकिपसकॅप् त्रिनाडी तत्त्विनिक य तीर्थ-गङ्गा। ब्रह्मा विष्णु ईश्वर तत्त्व निर। सर्वाक्षरेभ्यस्ततो देवः पञ्चाक्षरं समुद्धरेत्। पञ्चाक्षरात्त्र्यक्षरं त्र्यक्षराणां त्वक्षरम्।।३३॥ एकाक्षरमुद्धृतञ्च त्र्यक्षराच्चैवोत्तमम्। ग्रोङ्कारः परमो ज्ञेयः कारणं मोक्षस्य स्यात्।।३४॥

पिर करि विशेष निङक्षर कवेः । पञ्चाक्षर पिनकविशेष निर । विशेष निं पञ्चाक्षर त्र्यक्षर । विशेष निं त्र्यक्षर ग्रोङ्कार । इकं ग्रोङ्कार मार्ग निं ग्रनॅम्वकॅन् कमोक्षन् कमुं कुमार ।

ग्रर्धचन्द्रश्च बिन्दुश्च नादान्तरमेव च । बिन्दुमन्त्रमयं देवि स्नेव ? विद्यमुत्तमम् ? ॥३४॥

इकं नाद नादान्त बिन्दु ग्रर्थचन्द्र भ्रोङ्कार पसमूहनिर ङि विशेष नि मन्त्र कबेः कमुं कुमार।

एवमोङ्कारतत्त्वं पञ्चदेवसवर्णकम् । सज्ञब्द ग्रोङ्कारो ज्ञेयो देवः श्रृग्गोतीमं मुकम्?।।३६॥

इकं नादान्त नाद बिन्दु ग्रर्धचन्द्र ग्रोङ्कार पद -- इक कलिम । य त ऋङ्वाकॅन् कमुं कुमार ॥ ग्रोङ्कारलक्षणं तत्त्वं विज्ञेयं महा ग्रवञ्च ? । इकनं श्रोङ्कार पिनकावक्कु कम् कुमार।
श्रोङ्कार निवन ? अनवर् ?। नोङ्कारइविन् श्रमेय।
अन् दिद हन यन् तनन श्रोङ्कार् य तननक् अकु।
अन अकु अन श्रोङ्कार। अन श्रोङ्कार अन अकु।
मतङ्कन् करि अकु मगवे योग।
श्रोङ्काराक्षरम्रितकं नादनादान्तविन्दुकम्।
सूक्ष्मत्रयमिदं ज्ञातायः स एव परमार्थवित्।।३७।।

इकं बिन्दु नादान्त कतिग पद सूक्ष्मन्य। यावत् त्रुः इक कत्लु। यत परमार्थवित्। त्रुः रिपरमार्थे ङ।

.....।।३६-४०॥

इकं ग्रोङ्कार रुद्र देवता निर । ग्रर्धचन्द्र महादेवता निर । बिन्दु शिव देवता निर । मन्त्र देव मगुरु । देवतान्य । नहन् दे सं योगीश्वर मगवे योग । यत मार्ग नि पद मोक्ष इक ।

ृदेव गुरु एव वर्गाञ्च आकाशमेव देवता ?।
ृपरमवर्गा देवतञ्च तर्कस्य समप्रभम् ?।।४१।।
सदाशिवस्य वर्गाश्च ृ वर्लकं सतबवनः ?।
शिवः स्फटिकवर्गाश्च ृ लोहद्रवस्य रुद्रकम् ?॥४२॥
.... पञ्चवारमन्त्र, सप्तवारमन्त्र, पितरमन्त्र,
पृथ्वी आदि बीज ...।४३-४५॥

उत्पत्तिः स्थितिर्लीनता सर्वदेवप्रलीनकम् ।

इक त कबेः कमुं कुमार । येक तं स्रवक् उत्पत्ति स्थिति प्रलीन क्रमन्य ।

एवं जन्मानि सर्वािग पक्षिस्थावरजङ्गमाः । ग्राह्यं त्वेतच्च सर्वेषां सर्वकामद्रुतं ? मृताः ॥४६॥

सक्वेः निकं सर्वजन्म । य तिक इलं रि पत्मु नि अन्त्य प्रलय कमुं कुमार । अनित्यं जीवितं लोके अनित्यो द्रव्यसञ्चयः। अनित्यः प्रियसंयोगो अनित्यं जन्म मासनम् ॥४७॥ इकं उरिप् म्वं द्रव्य । जन्म तन् लना । लनन रिं लोक । प्रियसंयोग इकं जन्म । येत तन् लना स्वभावन्य ।

पृथिको चोदके लीना उदकं तेजिस लीनम् । तेजो लीनं तथा वायौ वायुर्लीन श्राकाशेऽपि ॥४८॥

इकं ल्मः हिलं मत्महन् वय । वय हिलं मत्महन् तेज । तेज हिलं मत्महन् वायु । वायु हिलं मत्महनाकाश ।

कायः विश्वे च लीनश्च विश्वो लीनश्च क्रोधके । क्रोधो लीनश्च मृत्यौ हि मृत्युर्लीनश्च कालके॥४६॥ कालो लीनश्च धर्मे च धर्मो लीनस्तु सत्यके । सत्यं लीनञ्च शङ्करे शङ्करः पशुपतिके ॥५०॥ पशुपतिश्च ब्रह्मािश ब्रह्मा विष्णौ च लीयते । ईश्वरो रुद्रलीनश्च रुद्रो लीनस्तु देवके ॥५१॥ देवश्च पुरुषे लीनः पुरुषश्च शिवे भवेत् । शिवश्च निर्वाणे लीनो निर्वाणञ्च ग्रनामके ॥५२॥ ग्रनामकश्च सूक्ष्मके सदामोक्षश्च विदि ? । १ सर्व संकर न सन्ते न सन्देहेन तु संमुखम् ?॥५३॥

| भटार          | काम     | इल | मत्महन् | विश्व 🖡   |
|---------------|---------|----|---------|-----------|
| 27            | विश्व   | "  | 11      | कोघ।      |
| "             | क्रोघ   | "  | "       | मृत्यु ।  |
| v             | मृत्यु  | "  | "       | काल ।     |
| "             | काल     | "  | "       | धर्म।     |
| "             | धर्म    | "  | 11      | सत्य ।    |
| "             | सत्य    | 23 | 11      | शङ्कर।    |
| ***           | शङ्कर   | "  | 77      | पशुपति ।  |
| "             | पशुपति  | "  | 11      | ब्रह्मा । |
| .##           | ब्रह्मा | "  | 11      | विष्णु ।  |
| "             | विष्णु  | 23 | "       | ईश्वर ।   |
| , <b>27</b> , | ईश्वर   | "  | "       | रुद्र ।   |
| "             | रुद्र   | "  | ,,      | महादेव 🛊  |
|               |         |    | •       |           |

भटार महादेव इलं मत्महन् पुरुष ।
" पुरुष " " शिव ।
" शिव " " निर्वाण ।
" निराश्रय ।

मङ्कन त्विनि लक्षण कमुं कुमार । साम्पुन्
पुन् व्रुः इरिक । नियत तुमङ्गुः निर्वाण ङ ॥

कुमार उवाच ।

[भटार वचन]

सर्वदेवप्रलीनेन सर्वशास्त्रविनाशतः । द्यतिसूक्ष्मं भवेद्दिव्यं निरक्षरं निरात्मकम् ॥६६॥

शिवानुग्रहं सूक्ष्मं तु तव सन्देहनाशनम् ॥

१०१ संस्कृत श्लोक स्रौर उनकी किव टीका से स्रलंकृत यह ग्रन्थ भुवनसंक्षेप, गरापिततत्त्व के समान ही पञ्चाक्षर प्रगाव की विस्तृत व्याख्या करता है। भुवनसंक्षेप के श्लोक २६,२७,२८ में पञ्चाक्षर के देवता स्रौर दिशास्रों में न्यास दर्शनीय है। इसी प्रकार प्रगाव मन्त्र को त्रिकोणस्थ पुण्डरीक में रखना भी रोचक है। श्लोक ४७-५३ में सर्वतत्त्वों का निर्वाग्रा-स्रामक स्थान स्थान में स्वतत्त्वों का निर्वाग्रा-स्रामक स्थान स्था

रलोक १६ से २३ तक देवों के वर्गों का निरूपण कर रहे हैं। गरापिततत्त्व के प्रथम रलोक में देवताश्रों के वर्गा चौथी किण्डिका में दिए हैं। भुवनसंक्षेप के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम अतिसूक्ष्म से आरम्भ होता है । निष्कल→
मन्त्र→नादान्त→नाद→बिन्दु →चन्द्रसमुद्भवः→
विश्व→त्र्यक्षर→ब्रह्म→पञ्चाक्षर →सर्वक्षिर→
स्वरव्यञ्जन→मन्त्रोत्तम ।

यद्यपि दोनों ग्रन्थों का विषय एक है, ग्रौर उनमें ग्रनेकों समान तत्त्व हैं तथापि उनकी वर्गी-करण ग्रौर विश्लेषण की हिष्ट सर्वथा भिन्न है। गणपितितत्त्व में ज्ञान का सुन्दर चित्रण है ग्रौर भुवनसंक्षेप में मन्त्रों ग्रौर देवों का ग्रतुलनीय प्रयोग है।

२२. लो. रषा।

२३. विष्णु द्वारा रुद्र की स्तुति में रुद्र के लिए निम्न वर्णों का प्रयोग हुम्रा है—
नमो धूम्राय श्वेताय कृष्णाय लोहिताय च ।
पिशिताय पिशंगाय पीताय च निषंगिरो ।।
- (लिङ्गमहापुरारा २१.४४, पृ.३४)

नमो वै पद्मवर्णाय मृत्युघ्नाय च मृत्यवे । नमो गौराय श्यामाय कद्रवे लोहिताय च ॥ ॥२१.४७॥

महासन्ध्याभ्रवर्णाय चारुदीप्ताय दीक्षिरो ।
नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय कर्पादने ॥२१.४८॥ लिङ्गमहापुरारा के २३वें सर्ग में (पृष्ठ३६)
भव (=शिव) के चारं वर्णों वाले कार रूपों का वर्णन है— ३वेत—सद्योजात, लोहित—वामदेव, पीत—तत्पुरुष, कृष्रा—ग्रघोर । इन चारं वर्णों से समस्त जगत् के चराचर का वर्णन है । निदर्शनार्थ—

यस्माच्च सर्ववर्णात्वं प्रजानां च भविष्यति । सर्वभक्षा च मेध्या च वर्णातत्त्व भविष्यति ॥२७॥ मोक्षो धर्मस्तथार्थश्च कामश्चेति चतुष्टयम् । यस्माद्वेदाश्च वेद्यं च चतुर्धा वै भविष्यति ॥२८॥ भूतग्रामश्च चत्वार ग्राश्रमाश्च तथैव च । धर्मस्य पादाश्चत्वारश्चत्वारो मम पुत्रकाः ॥२६॥ तस्माच्चतुर्युगावस्थं जगद्वै सचराचरम् । चतुर्धावस्थितश्चैव चतुष्पादो भविष्यति ॥३०॥ तस्मात्तु पश्चः सर्वे भविष्यन्ति चतुष्पदाः । ततश्चैषां भविष्यन्ति चत्वारस्ते पयोधराः ॥३६॥ तस्माच्च द्विपदाः सर्वे द्विस्तनाश्च नराः शुभाः ॥४३ पूर्वार्धे ॥

२४. लो. गुद्धास्पिथका । सब स्थानों पर यही पाठ है ।

२५. लो. स्वेथा।

२६. लो. वर्णा । इस प्रसङ्ग में रूप अपे-क्षित है । वर्णा "पोत" आगे दिया हुआ है ।

.२७. लो. पित्त ।

२८. लो. वोङ्कर । ग्रोङ्कार→होङ्कार→ वोङ्कार। किव में ह ग्रौरस्वर ग्र एक दूसरे के लिए कई बार ग्राते हैं। हो ग्रौर वो में लेख की समानता के कारण भूल मानी जा सकती है।

२६. लो. ब्वन । भुवन →भुग्नन→भ्वन (सन्धि द्वारा)→ब्वन ।

३०. लो. स्तवर ।

३१. लो. लथ।

३२.-लो. त्वक्षरः = त्वक् + सरः (सारः) । देखिए पतिक्षङ्हलुन् = पतिक् + सङ्हुलुन् ।

३३. लो. ग्रघ्नी । यह ग्रग्नि नहीं हो सकता, सब शब्द जङ्गम के उदाहरण हैं। संस्कृत में ग्रघ्न्या का ग्रर्थ ''गाय'' है।

३४. मिजिल्=उम् $+\sqrt$ मिजिल्oउमिजिल्

→मिजिल्।

३४. लो. पृतम ।

३६. लो. ऊँङ्कार ।

३७. तुलना कीजिए—"विश्वतोऽक्षिकरं शिवम्" लिङ्गमहापुराण १८.६१ (पृ.२८)।

३८. लो. उरवशा । उच्छ्वास का कवि रूप उरवास है ।

३६. लो. मङ्कनाननकु।

४०. लो. श्रज्जदा। लेखसाहस्य के कारण मन के स्थान में दा।

४१. लो. कण्ध । यह वर्णयोग कण्ड, काण्ड ग्रौर खण्ड तीनों के लिए हो सकता है । कण्ड का ग्रंथ किव-कोष में sword, divided, distributed ग्रादि है । काण्ड संस्कृत खण्ड के लिए है जिसका ग्रंथ कोष में कथा किया गया है । यहां काण्ड का ग्रंथ "वर्णन" ग्रधिक उप-युक्त है ।

४२. लो. भुवना । पूर्ववत् भुवन के लिए ब्वन नहीं स्राया है ।

४३. लो. गर्गादीप । किव में तथदध का प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है। हन्त के लिए ग्रन्द।

४४. लो. भुवाना ।

४५. लो. यप्वनें । यहां दो सम्भावनाएं हैं । एक पाठ यप्विन, ग्रौर दूसरा यप्वानें हो सकता है। प्रचित्त रूप यप्विन चय्वन् + इं है। यप्वानें का विश्लेषण इस प्रकार होगा—य प्व + ग्रन + इं । यप्व = उसके विषय में, हनें = जो उसमें है। इस ग्रन्थ में यप्विन के स्थान में 'नें की प्रवृत्ति है।

४६. लो. श्चकयङनें।

४७. रमक्ष = रक्ष + - उम्-।

४८. लो. मङ्राक्ष । किन्तु ग्रामे सब स्थलों पर शुद्ध पाठ मंरक्ष ही है ।

४६. जीव रोचक पाठ है। हिन्दी = जीभ।

५०. ली. जाग्र, जागर का कवि-रूप है। जागर—जागर—जाग्र। वृहस्पतितत्त्व क्लोक ४७ में जाग्रपद ग्राया है।

५१. लो. जीव्याग्र ।

५२. अगुं, अगों = बड़ा, से है। कवि-कोष ONW. में यह रूप नहीं है।

५३. लो. प्रापस्त ।

५४. लो. चनुर्कोन।

४४. लो. मनिक्।

५६. यह शब्द स्मष्ट नहीं है।

५७. लो. ङ रनभी । दो नकार ग्राने पर एक नकार का लोप हो जाता है ।

४८. लो. <sup>°</sup>ग्रञ्जी।

५६. विन्तं = लिन्तं, जिसका ऋषं 'तारे' है।

६०. पञ्चवर्गा से पहले °प् ग्राने के कारगा सञ्चवर्गा हो गया है।

६१. लो. ऐ।

६२. लो. पिनकस्थन

६३. लो. पृधन ।

६४. लो. तुमुत्।

६४. लो. मपृकृति ।

६६. लो. मपण्डाकृति ।

६७. लो. गुक्लास्वनिता।

६ व. सिद्धसिद्धान्तपद्धति पृ. ७ श्लोक ६ ६,७० के अनुसार दस मास का क्रम जिन्म है।

लिङ्गपुराण ६६.५३.५६ (पृ. १६२) पर पञ्चवायुग्रों से युक्त मानव की उत्पत्ति का सामान्य वर्णन है। उसे मासों में विभक्त नहीं किया गया है। कर्म के अनुसार जन्म मिलता है।

६६-६६. लो. प्कर्म तमहन्य।

७०. लो. मयरेक।

७१. लो. हच्नी।

७२ लो. उश्वष ।

७३ लो. ग्नॅप्व = ग्नॅप् + प्व ।  $\sqrt{ ग्नॅप्=}$  सम्पूर्ण ।

७४-७४ लो. गर्भनी इबुन्य । गर्भिग्गी इबुन्य के लिए है ?

७५-७५. लो. रानक्षङ्हुलुन् । तुलना कीजिए टिप्पग ३२ ।

७६ ली. में दण्ड नहीं है ।

७७ लो. शुक्लास्वनोत्त।

७६. लो. ग्रोरिप् = ग्र + हुरिप्  $\rightarrow$  ग्र+ उरिप् $\rightarrow$  ग्रोरिप् ।

७१. लो. इलं।

५०. लो. पथिक्।

५१. उधुः पर क्लोकान्तर में टिप्पग् है।

दर् लो. पतववनन्ता ।

८३. लो. निर्काण ।

८४ लो. शरि।

५१ लो. उप्त अथवा हुप्त शब्दकाष में नहीं है। द६. ली. घुः ।

**८७-८७** ली. कितं गर्गापती ।

दर. लो. लिङ्गानाद । लिङ्गनाद शब्द संस्कृत ग्रांगल-कोष MW. में नहीं है।

द्र लो. शीवात्म । भुवनसंक्षेप में शिवात्मा

शब्द मिलता है।

है॰ लो. पन्तरा।

६१. लो. येकार:-हर: । ह सन्धिनवारणार्थ है ।

६२. लो. बन्तर (पॅपॅत् के बिना)।

६३ लो. पिदर्त्तन्य ॥

7

इवासो<sup>3</sup> निःश्वासः <sup>२</sup> संयोग<sup>3</sup> <sup>४</sup>श्रात्मत्रयमिति स्मृतम् <sup>४</sup> । त्रिशिवं<sup>४</sup> त्रिपृरुषत्वम् ऐकात्म्य एव शून्यता । २ ।।

श्रनकु सं गरापित । निहन् क्रम सं ह्यं त्र्यातमा । त्विन्यं । द्वास । निःद्वास । संयोग ॥ द्वास इत इकं वायु मिलुहुर् । निश्वास ङ । इकं वायु मिसोर् । संयोग ङ । इकं वायु केलिः । पिण्ड निर केतिग य । त्र्यातमा ङरिनर । त्रिशिव सिर । त्रिपुरुष सिर । कुनिङकङेकात्मा । महाशून्य सिर । मिपसन् तं तिगातमा अतुङ्गल् । यतेकङात्मा ङरिनर । म्वः श्रनकु सं गरापित हन इनरनन् सं ह्यङ्पदेश । त्रिवन्ये ।।

१. लो. इवषा।

२. ला. निश्त्रया । (दग्ड-ाहिन)

३. ला. संयागः।

४-४. ला. ग्रात्मत्रय इति स्मृतः पुंल्लिङ्ग प्रयोग है। ग्रात्मत्रय पद लिङ्गमहापुराग के शिवलिङ्गार्चनिविधि नामक २७वें ग्रध्याय श्लोक २८ के प्रथम पाद में ग्राया है—
धर्मादयो विदिक्ष्वेते त्वनन्तं कल्पयेत्क्रमात्। ग्रथ्यक्तादिचतुर्विधु सोमस्यान्ते गुर्गत्रयम् ॥२७॥ ग्रात्मत्रयं ततश्चोध्वं तस्यान्ते शिवपीठिका ॥२८॥ टीका में ग्रात्मत्रयं पद की व्याख्या इस प्रकार है—ग्रात्मत्रयं विश्वतैजसप्राज्ञरूपं। गरापिततत्त्व में ग्रात्मत्रयं योग से सम्बद्ध है।

 $\mathbf{Y}$ . लो. त्रीशीवा । यह शब्द  $\mathbf{M}\mathbf{W}$ . में नहीं

- है। त्रिधम, त्रिलोचन ग्रादि शिव के ग्रन्य पर्याय-वाचो वहां दिए हुए हैं।
- ६. ला. त्रोंपुरुषार्त्व । त्रिपु ाब्द का ग्रर्थ MW. में केवल "तीन पीढ़ियां" दिया है ।
  - ७. लो. एकात्म ।
  - न. लो. शुन्यतम् ।
  - ह. लो. इवष ।
- १०. लो. ह<sup>°</sup>। सन्घि के निवारण के लिए ग्र' के स्थान में ह<sup>°</sup> का प्रयोग है।
- ११. उपदेश का तात्पर्य यहां योग से है। मनु-व्यासादि योगेश्वरों और उनके शिष्यों का वर्णन करने के पश्चात् लिङ्गमहापुराए। के दवें ग्रध्याय में योगस्थानों, उसकी महत्ता और ग्रष्टाङ्गयोग का क्रमशः वर्णन है।

किल्पतानि शिवेनैव हिताय जगतां द्विजाः
॥१॥
गलादधो वितस्त्या यन्नाभेरुपरि चोत्तमम् ।
योगस्थानमधो नाभेरावर्तं मध्यमं भ्रुवोः॥२॥
सर्वार्थज्ञाननिष्पत्तिरात्मनो योग उच्यते ।

एकाग्रता भवेच्चैव सर्वदा तत्प्रसादतः ।।३।। योगशब्देन निर्वागां माहेशं पदमुच्यते । तस्य हेतुर्ऋ षेर्ज्ञानं ज्ञानं तत्प्रसादतः ।।४।। ज्ञानेन निर्देहेत्पापं निरुध्य विषयान् सदा । निरुद्धेन्द्रियवृत्तेस्तु योगसिद्धिर्भविष्यति ।।६।।

3

<sup>९</sup>प्रत्याहारस्तथा<sup>२</sup> ध्यानं प्रागायामोऽथ<sup>3</sup> धारगाम् । तक्कंश्चैव समाधिस्तु षडङ्गमिति<sup>४</sup> कथ्यते<sup>६</sup> ॥३॥

निहन् तं षडङ्गयोग° ङरनिर । कब्रुहनन्तानकु सं गरापित । त्विन्यं । प्रत्याहारयोग<sup>5</sup> । ध्यानयोग । प्राराायामयोग । धाररायोग । तक्कयोग<sup>६</sup> । समाधियोग<sup>3°</sup> ॥

१. षडङ्गयोग पर सात क्लोक कवि-भाषा के तीन ग्रन्थों, गरापिततत्त्व, वृहस्पिततत्त्व (श्लोक ५३-५६) तथा सं ह्यं कमहायानिकन् (पृ. १५३-१५५) में लगभग समान हैं। टीकाश्रों में यत्र तत्र कुछ अन्तर है। संस्कृत साहित्य में भ्रष्टाङ्गयोग का प्राधान्य है जिसमें यम श्रौर नियम भी सम्मिलित हैं। वृहस्पतितत्त्व के पांच यम श्रौर पांच नियम दशशील के अन्तर्गत हैं। किन्तु गरापिततत्त्व ग्रौर सं ह्यं कमहायानिकन् में यम और नियम सर्वथा नहीं हैं। कवि के एक ग्रौर ग्रन्थ ग्रगस्त्यपर्व (BKI. deel 90, p. 375) में भी योग के षडङ्ग ग्राए हैं। संस्कृत में ग्रमृत-नादोपनिषद् श्लोक ६ हमारे समीपतम है-प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्रारागयामोऽय धाररागा । तर्कश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥६॥ वृहस्पिततत्त्व में सर्वथा यही श्लोक है। केवल दूसरे पाद में नाममात्र अन्तर है-प्राणा-यामश्च धारराम् । गरापिततत्त्व के चौथे पाद षडङ्गिमिति कथ्यते में योग पद की अपेक्षा है।

संस्कृत के अन्य ग्रन्थों, यथा ध्यानबिन्दूपनिषद् (क्लोक ४१), योगचूडामण्युपनिषद् (क्लोक २), गोरक्षनाथ-कृत योगमार्तण्ड ग्रादि ग्रन्थों में ग्राए षडङ्गयोग में तर्क-योग के स्थान पर ग्रासन-योग है।

तिब्बत के बौद्ध साहित्य के विशाल संग्रह कंजूर के ग्युंद् भाग में षडङ्गयोग पर ग्रनेकों पुस्तकें हैं। इनका विषय केवल षडङ्गयोग पर चर्चा ग्रथवा वर्णन एवं टीकाटिप्पणी करना है। कंजूर के ग्रतिरिक्त भी, षडङ्गयोग-वज्जगाथा ग्रादि भोटभाषा में ग्रनेक ग्रन्थ हैं। शिवमहापुराण तथा लिङ्गमहापुराण में ग्रष्टाङ्गयोग का वर्णन है। इस विषय पर वृहस्पतितत्त्व (इलोक ४३)में विस्तृत विवेचना है।

- २. लो. पृत्यहरतय ।
- ३. लो. प्रगोयमत ।
- ४. नो. धयनं । यह "धारएं" है । टीका में क्रमानुसार गराना से यह स्फुट हो जाता है ।

५. लो. साधङ्गमिति । षडङ्गं के लिए बृहस्पतितत्त्व में सर्धाङ्ग ग्रौर षधाङ्ग पाठ हैं।

६. लो. काष्यते ।

७. लो. साधङ्गयोग्ग ।

लो. पृत्यारयोग्ग ।

६. लो. तक्कीयोग्ग ।

१०. लो. सामिधयोग्ग । योग के लिए सर्वत्र "योग्ग" है ।

S

<sup>९</sup>इन्द्रियाग्गीन्द्रियार्थेभ्यो<sup>२ 3</sup>विषयेभ्यो हि यत्नतः<sup>3</sup> । शान्तेन<sup>४</sup> मनसोद्धत्य<sup>४</sup> प्रत्याहारो निगद्यते<sup>६</sup> ॥४॥

प्रत्याहारयोग<sup>®</sup> ङ रन्य । इकं सर्व्वेन्द्रिय विनतॅक् हय्व विनेः रि विषयन्य<sup>5</sup> । किनॅम्प्ली चित्त पहोमा-लिलं यप्वनेनक् प्व हन ह्निन्य । मरि विषयन्य<sup>6</sup> । यतिक प्रत्याहारयोग<sup>®</sup> ङ ।।

१ प्रत्याहारयोग की व्याख्या संस्कृत ग्रन्थोंके बहुत समीप है।

इन्द्रियागीन्द्रियार्थेभ्यो यत्प्रत्याहरणं स्फुटम् ॥ योगतस्वोपनिषद् ६८ उत्तरोर्ध ।

इन्द्रियाणां समस्तानां विषयेभ्यो निवारणम् । प्रत्याहार इति प्रोक्तं प्रत्याहारार्थवेदिभिः ॥ दक्षिणामूर्तिस्तोत्र ६.२८, पृ.१८३ ।

श्रन्य योगोपनिषदों तथा मृगेन्द्रतन्त्र, सर्व-दर्शनसंग्रह, विष्णुपुराएा, गोरक्षनाथ-कृत योग-मार्तण्ड श्रादि से उद्धरएा वृहस्पतितत्त्व (श्लोक ५४) में दिए हैं। लिङ्गमहापुराएा (८.४१-४२ पृ. १४) में प्रत्याहार का वर्णन इस प्रकार है। निग्रहो ह्यपहृत्याशु प्रसक्तानीन्द्रियािएा च ॥४१॥ विषयेषु समासेन प्रत्याहारः प्रकीतितः ॥४२॥ टीका में ४१ श्लोक के उत्तरार्ध का स्पष्टीकरएा इस प्रकार है—विषयेषु प्रसक्तानीन्द्रियािए। आगु त्वर्यापहृत्य निग्रहो नियमनं समासेन संक्षेपेएा प्रत्याहारः प्रकीतितः।

म्रहिर्बु ध्न्यसंहिता (३२.५६-५७, भाग २ पु.

३०६) में प्रत्याहार की व्याख्या उल्लेखनीय है।
प्रत्याहारं ततः कुर्यादङ्गैः पञ्चभिरन्वितम्।
स्वभावेनेन्द्रियार्थेषु प्रवृत्तं मानसं बुधैः।।
तह्रोषदर्शनात्तेभ्यः समाहृत्य बलेन तु।
निवेशनं भगवित प्रत्याहार इति स्मृतः॥

२ लो. इन्द्रियानीन्द्रियर्षेभ्यो । यह पाद श्रीमद्भगवद्गीता (२.६८) में भी उपलब्ध है । तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः । इन्द्रियागीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।

३-३. लो. विषयैष्विम यत्नतः । यह पाठ विषयेष्विप यत्नतः की ग्रोर निर्देश करता है।

४. लो. शन्तेन । कमहायानिकन् में सन्तेन तथा वृहस्पतितत्त्व में संतेन, शतेन । सम्भव है ये "शक्तेन" के भ्रष्ट पाठ हों । बिल-लिपि में न तथा क बहुत समीप हैं । संस्कृत में "त्वरयापहृत्य", तथा "समाहृत्य बलेन तु" इस ग्रोर निर्देश करते हैं।

४. लो. मनसोधत्।

६ लो. निगाध्यतै । तीसरे श्लोक में कथ्यते

के लिए काष्यते दर्शनीय है।-

७. लो. पृत्यारयोग ।

श्रीमद्भगवद्गीता के सांख्ययोग नामक
 द्वितीय श्रध्याय के श्लोक ६०-६१ इस विचार
 को बहुत स्पष्ट करते हैं—

यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः । तानि सर्वाणि संयम्य युक्त ग्रासीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।

इन्द्रियों में मन लग जाने से पुरुष संसार में ही फंसा रहता है, प्रज्ञा द्वारा मोक्षप्राप्ति का यक्त नहीं कर पाता—

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नु विधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवास्भिस ॥६७॥

सर्वदर्शनसंग्रह (पातञ्जल-दर्शन पृ. १३६-१४०) में प्रत्याहार की व्युत्पत्ति रोचक है-इन्द्रि-याणि विषयेभ्यः प्रतीपमाह्नियन्तेऽस्मिन्निति व्युत्पत्तेः । ......यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अनुवर्तन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तमिति ।

हे चित्त की एकाग्रता द्वारा विषय समाप्त हो जाते हैं। इसका परिगाम मोक्ष होता है। विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरित निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छिति।। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मसि। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छिति।। श्रीमद्भगवद्गीता २.७१-७२

¥

<sup>¹</sup>निर्द्बेन्द्वं निर्विकारञ्च <sup>³</sup>निस्सक्तमचलं तथा <sup>४</sup>। यद्रूपं <sup>४</sup> ध्यायते नित्यं तद्ध्यानिमिति <sup>६</sup> कथ्यते <sup>९</sup>।। ५।।

ध्यानयोग ङरन्य । इकङम्बॅक् तन्पर्वर्वन<sup>६</sup> तन्विकारन<sup>९</sup> । एनक् प्व ह्नं ह्निन्य । निर्चञ्चल । उमिंडं तन्कावरणन् । एकचित्तानुस्मरण<sup>१९</sup> पिनकलक्षरणन्य । येक ध्यानयोग ङ ॥

१. ध्यान द्विविध है—सगुण ध्यान श्रौर निर्मुण ध्यान । सगुण मूर्तिध्यानं निर्मुणमात्म- याथात्म्यम् (शाण्डिल्योपनिषद् १.१०)।। दर्शनोपनिषद् (६.१-५) में ध्यान के सिवशेष ब्रह्मध्यान श्रौर निर्विशेष ब्रह्मध्यान दो प्रकार हैं। श्रात्मयाथात्म्य की भावना ध्यान द्वारा ही सम्भव है। कवि-प्रन्थों में इस सोऽहम् की भावना का उल्लेख नहीं है।

शिवमहापुरागा (७.२.३६.१६) के अनुसार ध्येय शिव है— ध्येयमित्युच्यते सद्भिस्तच्च साम्भः स्वयं शिवः ॥

लिङ्गमहापुराग पृ. १४ में सरल व्याख्या है—तर्वेकिमत्तता ध्यानं प्रत्यान्तरविजतम्। विज्ञानभैरव(पृ.१३०, काश्मीर-माला में प्रकाशित) में निर्गुग का वर्णन रुचिकर है— ध्यानं हि निश्चला बुद्धिनिराकारा निराश्रया। न तु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना।।१४६॥

गरापैतिताल्य के अनुसार भी रूप निर्गुरा, निर्विकार, निस्सक्त तथा अचल होना चाहिए। दक्षिणामूर्तिस्तोत्र ब्रह्मा, विष्णु, सिव के चिन्तन को ध्यान मानता है—ब्रह्मविष्सुशिवादीनां चिन्ता ध्यानं प्रचक्षते ।

ग्रधिक समस्थलों के लिए वृहस्पतितत्त्व (इलोक ५६) देखिए।

- २. लो. निर्द्वनद्व ।
- ३. लो. निर्विकरश्चा ।

४-४. लो. निशक्तामचलस्तात । "निःशक्त-मचलं तथा" पाठ ऋधिक समीप है । परन्तु ऋथं की हष्टि से ईश्वर का ध्येय रूप निश्शक्त ऋथात् शक्तिरहित नहीं हो सकता । निर्द्धन्द्व, निर्विकार ऋपि उसके अन्य विशेषगों से संगत निस्सक्त उसकी निरासक्ति के महान् गुगा का द्योतक है । श और स का परस्पर परिवर्तन भारत में ही नहीं किव में भी होता रहता है ।

५. लो. यद्रूमो । म का प के लिए भ्राश्चर्य-जनक प्रयोग कई स्थलों पर उपलब्ध है । श्लोक ६ में पिघाय के स्थान में मिधित है।

- ६. लो. तध्यानामिति ।
- ७. लो. काप्यतै । तीसरे श्लोक में कथ्यते के लिए काष्यतै है । बलिलिपि में प, ष, व ग्रौर थ में बहुत समानता है ।
- द. वृहस्पतितत्त्व (श्लोक ४५) ग्रौर सं ह्यं कमहायानिकन् (पृ. १५४)में ग्रम्बॅक् के स्थान में ज्ञान है।
- ह. संस्कृत श्लोक में श्राए निर्द्धन्द्वं पद के लिए वृहस्पतितत्त्व श्रीर सं ह्यं कमहायानिकन् में तन्पंत्रवं है।
- १०. निर्विकारं के लिए वृहस्पतितत्त्व में ततन्विकार है।
- ११. एकचित्त । नुस्मरण । यह पद वृहस्पति-तत्त्व ग्रौर सं ह्यं कमहायानिकन् में नहीं है । लिङ्गमहापुराण का "तत्रैकचित्तता" विशेषण इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है ।

Ę

ैपिधाय<sup>२</sup> सर्वद्वाराग्गि<sup>३ ४</sup>वायुं बहिः प्रयच्छति<sup>४</sup> । मूर्द्धानं वायुनोद्भिद्य<sup>४</sup> प्राग्गायामो निगद्यते<sup>६</sup> ॥६॥

प्राणायामयोग ङरन्य । तुतुपनं द्वार कबेः । मत । इरु । कपाँ । तुतुक् । न्दिनकं वायु रुमुहु-निस्पन् वॅर्वक्न हनें बुन्बुनन् । कुनं यप्वन् बुबुस् दारक विनेः म्तु मरेङिरु किलः । न्दन् पहलोनिकं वायु । येक प्राणायामयोग ङ ॥

१. लिङ्गमहापुराण (८.४४-६१) में प्राराणायाम के मन्द, मध्य ग्रौर उत्तम तीन प्रकार हैं—

समाधिः सर्वहेतुश्च प्रागायाम इति स्मृतः ॥४४॥ प्रागाः स्वदेहजो वायुर्यमस्तस्य निरोधनम् । त्रिधा द्विजैर्यमः प्रोक्तो मन्दो मध्योत्तमस्तथा ॥४५॥ प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायामः प्रकीतितः । प्राणायामस्य मानं तु मात्रा द्वादश स्मृताः ॥४६॥ नीचो द्वादशमात्रस्तु उद्घातो द्वादशः स्मृतः । मध्यमस्तु द्विष्ठद्घातश्चतुर्विशतिमात्रकः ॥४७॥

मुखस्तु यस्त्रिरुद्घातः षट्त्रिशन्मात्र उच्यते । प्रस्वेदकम्पनोत्थानजनकश्च यथाक्रमम् ॥४८॥ श्रानन्दो-द्भवयोगार्थं निद्रा घूर्णिस्तथैव च । रोमाञ्चध्वनिसंविद्धस्वांगमोटनकम्पनम् ॥४६॥

ग्रहिर्बुध्न्यसंहिता(३२.४७.६), उपनिषदों यथा ग्रमृतनादोपनिषद् (श्लोक ६-१०), तेजोबिन्दूप-निषद् (१.३१) ग्रौर त्रिशिखिब्राह्मग्गोपनिषद् (मन्त्रभाग ३०वां श्लोक ग्रादि), मृगेन्द्रतन्त्र (योगपाद १.१.४), योगसूत्र (२.४६), शुक्लयजुः-शाखीय कर्मकाण्डप्रदीप (पृ. ६), सर्वदर्शनसंग्रह (पातञ्जल-दर्शन पृ.१३६), गोरक्षनाथ-कृत सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति (२.३४, पृ. १३) ग्रादि संस्कृत ग्रन्थों में से प्रागायाम का वर्णन वृहस्पतितत्त्व श्लोक ४६ के टिप्पगों में उद्धृत है।

२. लो. मिधिता। यह पाठ पिधित्वा की स्त्रोर संकेत करता है। √धा धातु से हित्वा (पािर्गिन ७.४.४२) सामान्य प्रचलित रूप है। परन्तु संस्कृत-स्रांगल कोष MW. में धित्वा रूप दिया हुम्रा है। संस्कृत का गुद्ध रूप पिधाय है। बृहस्पिततत्त्व में हस्तलेखों का वर्णयोग पित्त्वाय तथा पितय है।सं ह्यं कमहायानिकन् में भी पितय स्पष्टरूपेग पिधाय है।

३. लो. सर्व्वाध्वरणी ।

४-४. लो. बयु वहां प्रयचती । वृहस्पतितत्त्व में यह पाद भिन्न है—वायुरन्तर्निगृह्यते । सं हां कमहायानिकन् में वाह्य प्रच्लित वाह्यकम् । संस्कृत में प्राप्त समस्थलों में दर्शनोपनिषद् ६.३ में वायुमाकृष्य, शाण्डिल्योपनिषद् १.५.२ में इडया वायुमापूर्य, वृहस्पतितत्त्व के वायुरन्तर्निगृह्यते पद की पुष्टि करते हैं ।

मृगेन्द्रतन्त्र के योगपाद १.१.४ पृ. ५-६ पर नारायग्रकण्ठ की टीका में प्राग्गायाम के प्रथित रेचक, पूरक, कुम्भक ग्रादि प्रकारों की व्याख्या में निम्नलिखित पंक्तियां उल्लेखनीय हैं—ताह्रिवधस्य तस्य वायोः खेदनं स्वातन्त्र्यभावा-दाधिक्येन बहिः प्रेरगां तस्यैव चान्तस्तथाकर्षग्रम् संरोधक्च कुम्भीकरगां रेचनप्रवेशनविरामः। एवं-लक्षगां यत् प्राग्गादीनां प्रखेदनं स प्राग्गायामः।

५. लो. भायुकोद्भिद्य। बलि-लिपि में क श्रौर न में भूल होना श्रसम्भव नहीं है।

६. लो. निगद्यते। इसी प्रकार कथ्यते के लिए काष्यते।

- ७. लो. कप।
- ८ लो बयु।
- ह. लो. दरका। दारक शब्द कृवि-कोषONW. में नहीं है।

9

<sup>°</sup>त्रोङ्कारं हृदये<sup>२</sup> स्थाप्य<sup>३ ४</sup>तत्त्वलीने शिवात्मकम्<sup>४</sup> । <sup>४</sup>शून्यात्मा न च श्रृणोति<sup>४</sup> धारगमिति<sup>ई</sup> कथ्यते**°** ॥७॥

१. मण्डलब्राह्मग्गोपनिषद् १.८ गग्गपतितत्त्व में की गई धारगायोग की व्याख्या के समीपतम है—

ग्रथ वा तव वक्ष्यामि धारणं मुनिपुङ्गव ।
पुरुषे सर्वशास्तारं बोधानन्दमयं शिवम् ॥
धारयेद्बुद्धिमान् नित्यं सर्वपापिवगुद्धये ।
ब्रह्मादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे संहृत्य कारणे ॥
सर्वकारणमव्यक्तिनिरूप्यमचेतनम् ।
साक्षादात्मिन संपूर्णे धारयेत् प्रण्वे मनः ॥
इन्द्रियाणि समाहृत्य मनसात्मिन योजयेत् ।
विषयव्यावर्तनपूर्वकं चैतन्ये चेतःस्थापनं धारणं
भवित ॥

संस्कृत ग्रन्थों से धारणयोग के वर्णन वृहस्पति-तत्त्व क्लोक ५७ में दर्शनीय हैं।

२. लो. हृदयै।

३. लो. स्थव्या । बलिलिपि में प ग्रौर व में लेख-सादृश्य है ।

४-४. लो. ततो लीग् विचित्तां से प्रिविक्त समीप रहेगा। लीनं शिवात्मकं लोन्तार के प्रिविक्त समीप रहेगा। किन्तु ततो लीनं की प्रपेक्षा तत्त्वलीनं प्रिविक्त सार्थंक है। तब श्लोक का ग्रन्वय होगा—तत्त्व-लीनं शिवात्मकमोङ्कारं हृदये स्थाप्य। तत्त्व-लीने शिवात्मकं पाठ रखने पर—तत्त्वलीने हृदये शिवात्मकं पाठ रखने पर—तत्त्वलीने हृदये शिवात्मकं पाठ रखने पर—तत्त्वलीने हृदये शिवात्मकं मोङ्कारं स्थाप्य.... ग्रथं होगा। इस स्थान पर टीका द्वारा निश्चय नहीं होता क्योंकि टीका में इन पदों की व्याख्या नहीं की गई है। तत्त्वलीनमोङ्कारं की ग्रपेक्षा तत्त्वलीने हृदये पाठ ग्रविक ग्रथंवान् है।। वृहस्पतितत्त्व श्लोक ५७ ग्रीर सं ह्यं कमहायानिकन् के ग्राधार पर ततो को तत्त्व करना प्राप्त विभिन्न ग्रन्थों के लोन्तारों की बहुसंख्या को ध्यान में रखते हुए

ग्रनुपयुक्त नहीं है । वृहस्पतितत्त्व के सात हस्तलेखों में तत्त्व° के लिए कोई ग्रन्य वर्णयोग नहीं ।

५-५. लो. शून्यात्म श्रुयेनिष्ट । इस पाद में केवल सात ग्रक्षर हैं "न च शृरगोति" कवि टीका के ग्राधार पर बनाया गया है । "पॉङॅनिकं निश्वास । मरि कऋडा काल नि योग" अर्थात् योग के समय निश्वास को हढतापूर्वक धारग किए रहो जब तक कि शब्द सुनना बन्द न हो जाए । धारएायोग की यह प्रमुख विशेषता है क्योंकि वृहस्पतितत्त्व के इलोक में तो नहीं किन्तु टोका में इसका उल्लेख है-यप्वन् हिलङिक नोर कऋ डॉ रि काल नि योग। येक शिवात्मा ङरन्य । शून्यावक् भटार शिव सङ्कन । येक घारएा-योग ङरन्य । यहां पर शून्यात्मा के स्थान पर शिवात्मा पद है। किन्तु शून्यात्मा की व्याख्या टीका में निहित है-शून्यावक् भटार शिव मङ्कन । वृहस्पतितत्त्व में श्लोक इस प्रकार है---

ओङ्कारं हृदये स्थाप्य तत्त्वलीने शिवात्मकम् । ओङ्कारः संधृतो यस्माद् धारगां वै निगद्यते ॥५७॥

६. लो. धरगामिथि ।

७. लो. कास्यते । क्लोक ३ में कथ्यते के लिए काष्यते पाठ है । काष्यते → कास्यते — पहले य ग्रीर ष में लेख की भूल हुई; तदुपरान्त उच्चारण के कारण ष का स में परिवर्तन हुग्रा।

तो. धर्गायोग्ग ।

ह. लो. निस्वषा । दूसरे श्लोक में निश्वासके लिए लोन्तार का यही वर्णयोग है ।

१०. शून्यशीवा । शिव के लिए शीव का प्रयोग तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में प्रायिक है।

## <sup>९</sup>चित्तमाकाशवच्छुद्धं<sup>२ ३</sup>नाकाशमेव तत्त्वतः³ । परमार्थन्तु निःशब्दं तक्कयोगो<sup>४</sup> विधीयते<sup>४</sup> ॥ऽ॥

तक्कयोग ङ रन्य कदि श्राकाश रक्व सं ह्यं परमार्थ । न्दतन् हन कगितः । श्रपन् तन् हन शब्द इय । येक लिङ्ग नि परमार्थ । पलेनिनर सकेङवॅङवं । तुहुन् पडि निर रि मिललं । येक तक्कयोग ङ ।।

१. अमृतनादोपनिषद्, मालिनीविजय, स्वाय-म्भुव एवं मृगेन्द्रतन्त्र में तर्कयोग आया है। इसकी व्याख्या केवल अमृतनादोपनिषद् तथा मृगेन्द्र-तन्त्र में की गई है। ये व्याख्याएं वृहस्पतितत्त्व ५६ में उद्घृत हैं। किन्तु ये व्याख्याएं गरापिततत्त्व की व्याख्याओं से भिन्न हैं। तर्क का अर्थ ऊहा है। यथा अमृतनादोपनिषद् में; तर्कलक्षराम्— आगमस्याविरोधेन ऊहनं तर्क उच्यते। अन्य सम-स्थलों पर तर्कयोग के स्थान में आसनयोग है।

वृहस्पिततत्त्व में तर्कयोग की व्याख्या की हिण्ट से क्लोक ग्रधिक स्फुट है— ग्राकाश इव तद्र पमाकाशः सन्ततं ध्रुवम् । निःशब्दं तर्कयेन्नित्यं स तर्क इति कथ्यते ॥४=॥

२. लो. चीत्तामकाशवासुन्दं । सं ह्यं कमहा-यानिकन् में—-ग्राकाश इव तत्समम् ।

३-३. लो. नकशामेव तत्त्वाकम्।

- ४. लो. तक्कंयोग्ग ।
- ५. लो. विधियतै।
- ६. लो. हारक्व ?।
- ७. लो. कगविः।

द. लो. पलेनिर। यह शब्द पलेनितर होगा। आकाश से भिन्नता बताई जा रही है। आगे ग्राने वाला "पड" समानता का सूचक है। प्रथात् तर्कयोग का ग्रथं है— निश्चय ही परमार्थं आकाश के समान है। अचल है (चगित नहीं है)। इसमें शब्द नहीं है— यह इसकी आकाश से भिन्नता है। [आकाश शब्दमय है]। सत्य ही [यह ग्राकाश के] समान पिवत्र है। (शाब्दिक ग्रथं—पिवत्रता में यह सत्य ही समान है [ग्राकाश के])।

६. लो. पद । वृहस्पतितत्त्व में "पड"(=समान) है।

६ <sup>¹</sup>निरुपेक्षं<sup>२</sup> निर्लक्षरां<sup>३</sup> निरालम्बं<sup>४</sup> नि:स्पृहम्<sup>४</sup> । निरावररां<sup>६</sup> नि:साध्यं<sup>8</sup> [यत्]<sup>५</sup> ६समाधिस्तन्निगद्यते<sup>६</sup> ॥६॥

समाधियोग ङरन्य । इकं ज्ञान तन्पङ्पैक्ष । तन्पङल्पन<sup>१°</sup> । तन्पङक्वन<sup>१°</sup> । तन् हन कह्युनिरिय । तन् हन साध्य<sup>१२</sup> निर । मलिलं तन् कावरणन्<sup>९3</sup> । येक समाधियोग ङ ॥

१. तेजोबिन्दूपनिषद् १.३७ की समाधि की व्याख्या उल्लेखनीय है—

निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः। वृत्तिविस्मरएां सम्यक्समाधिरिभधीयते ।। त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् के मन्त्रभाग श्लोक १६२ में सर्ववृत्तियों से विवर्णित होना समाधि का लक्षण है—

ं समाधिः स तु विज्ञेयः सर्ववृत्तिविवर्जितः । ज्रह्म संपद्यते योगी न भूयः संसृति वजेत् ।।

गोरक्षनाथ-कृत योगमार्तण्ड क्लोक १७६-१८० में भी इसी कथन का स्पष्टीकरण है— तथा समरसैकत्वं समाधिः सोऽभिधीयते ॥१७७॥ ग्रद्वयत्वं गते जीवे न मनो इन्द्रियाणि च ॥१७८॥ न गन्धो न रसो न रूपं न स्पर्शो न च निःस्वनः । नात्मानञ्च परं वेद योगयुक्तः समाधिना ॥१७६॥ ग्रभेद्यः सर्वशस्त्राणामबाध्यः सर्वदेहिनाम् । बाध्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा ॥१८०॥

कवि-भाषा के ग्रन्थ वृहस्पतितत्त्व में श्लोक इस प्रकार है—

निरुपेक्षं निराकल्पं निःस्पृहं शान्तमव्ययम् । ग्रलिङ्गं चिन्तयेन्नित्यं समाधिस्तेन कथ्यते ॥५६॥

इस प्रसङ्ग के ग्रन्य संस्कृत उद्धरणों के लिए वृहस्पतितत्त्व श्लोक ५६ पर प्रथम टिप्पण देखिए।

२. लो. निर्रुपेक्ष ।

- ३. लो. निर्लक्षन ।
- ४. लो. निरलम्बन।
- ५. लो. निस्प्रहम्।
- ६. लो. निखरणा।
- ७. लो. निर्सद्यः ।

द. वृहस्पतितत्त्व में ग्राए "चिन्तयेत्" पद के समान यहां भी "निःसाध्यं [यत्]" के स्थान में "निःसाधयेत्" ग्रसम्भव नहीं।

६-६. लो. समाधिस्तु निगद्यते । यत् के साथ तत् पद की अपेक्षा है अन्यथा अन्वय नहीं बैठता।

१०. वृहस्पतितत्त्व के क्लोक के प्रथम पाद में निरुपेक्षं के पश्चात् निराकल्प है। तन्पङल्पन "निराकल्प" का अनुवाद है। दोनों में√ कल्प् घातु दर्शनीय है।

११. तन्पङक्वन "निरालम्बं" की व्याख्या है। ग्रकु=मैं। तन्पङक्वन "जिसमें स्वार्थ नहीं है"।

१२. लो. सध्य।

१३. लो. कवरगान् । वृहस्पतितत्त्व की टीका ग्रिषक विस्तृत है ।

8.

°काम्बलन्तै ? च हृत्मूले <sup>२</sup> ृतिक्ता कृष्णा? ध्रुवम्भवेत्<sup>3</sup> । स्रतिकृष्णान्तं <sup>४</sup> ? लोकनाथशिवालयम् <sup>४</sup> ।।१०।।

इरिक वित् नि हिंद त्ङः । हन त हम्प्रु महिऋं । रि तुंतुं निङिऋंन्य । सिर त सं ह्यं लोकनाथ ङ । उङ्ग्वनिर भटार शिव<sup>६</sup> ॥

१. कवि-ग्रन्थ तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान तथा विशेष तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान का बीसवां क्लोक गरापितितत्त्व में कुछ क्लोक समान हैं। प्रस्तुत है। २० से लेकर २६ तक और फिर २६वां २१

श्लोक क्रमशः उसी प्रकार हैं जैसे गर्गापिततत्त्व में १० से १७ तक । टीका सदा ही पर्याप्त भिन्न है । इसके उपरान्त तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के श्लोक ४६-४६ गर्गापिततत्त्व के १८-२१ के समान हैं।

दोनों ग्रन्थों में इस श्लोक के हस्तलेखों का निम्न वर्णयोग है— तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान— काम्बलन्ते च्चा हृत्सूले तिक्तं कृष्णं व्रःगं भवेत् । ग्रतिकृष्णान्तं कृष्णान्तं लोकनथं शिवलयं।। गणपिततत्त्व— काम्बलन्ते च कृत्सूले तिक्ता कृष्णा द्रुवाम्बवेत्। ग्रतिकृष्णान्तं लोकनाथशीवालयम् ।।

चौथे चरगा से विदित होता है कि यह लोकनाथशिवालय का वर्णन है। यह बात दोनों स्थानों पर टीकाम्रों में भी स्पष्ट है। टीका में तीन चरणों की ग्रस्तव्यस्त व्याख्या है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान की टीका में कम्बल शब्द की व्याख्या है-कम्बल का अर्थ है पुसु:पुसु:। इस स्थान पर तो नहीं किन्तू इलोक १८ में गरापित-तत्त्व में भी कम्बल शब्द का ग्रर्थ है पस-पस= फुप्फुस (फेफड़े)। तीसरा पाद गरापिततत्त्व में पांच ग्रक्षरों का ही है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में तीन ग्रक्षरों की पूर्ति बलात् की हुई प्रतीत होती है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान कम्बल, ग्रतिकृष्ण ग्रौर तिक्त इन तीनों को परलोक कहता है। टीका का श्रारम्भ कम्बल शब्द से होता है-हन य कम्बल ङरन्य । पुसु:-पुसु: । य त हुमुङ्ग्वि रि वित् निङति । हन त कृष्ण ङरन्य । य सिनङ्गुः तिक्त । हन त य म्रतिकृष्ण ङ रन्य । इक त कबे: । पर-लोक ङरन्य। कहनन् भटार शिव। सिर त कनक्त्यङ (कभक्त्यङ ?)दे सं योगी इवर।

गरापितितत्त्व की टीका में भी हृत्सूले, तिक भीर ग्रितिकृष्ण पदों के ग्रर्थ मात्र दिए हैं। इनके परस्पर सम्बन्ध का निर्देश नहीं है। चौथे पाद की व्याख्या में लोकनाथ ग्रौर शिवालय पर्यायवाची माने गए हैं (सिर त सं ह्यं लोकनाथ ङ उङ्ग्व-निर भटार "वह लोकनाथ है ग्रर्थात् भटार शिव का स्थान है")।

तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कठिन शब्द है ग्रौर फिर उसकी व्याख्या है। कम्बलान्त ग्रर्थात् हृत्सूल में तिक्त ग्रर्थात् कृष्णा है। ग्रितकृष्णाम्त ग्रर्थात् कृष्णान्त, लोकनाथ ग्रर्थात् शिवालय है। इस सम्भावनामात्र के ग्रनुसार श्लोक इस प्रकार हो सकता है—

कम्बलान्ते च हृत्मूले तिक्तं कृष्णं ध्रुवं (ग्रथवा-वर्णो) भवेत् ।

स्रितकृष्णान्तं कृष्णान्तं लोकनाथं शिवालयम् ॥
किन्तु संस्कृत शब्दों की संस्कृत शब्दों द्वारा
व्याख्या विशेष प्रपेक्षित नहीं है। तथा च, कम्बल
का स्रथं हृदय स्रौर लोकनाथ का स्रथं शिवालय,
दोनों ही किव टीकास्रों में स्रत्यिषक स्पष्ट होते
हुए भी बुद्धिगम्य नहीं हैं। दूसरी बहुत दूर की
सम्भावना यह है कि प्रथम तीन पादों में स्राए
विशेषण लोकनाथ स्रर्थात् शिव के हैं। कम्बलान्तं च हृत्सूले स्रर्थात् जिन्होंने हृदय से नीचे
कम्बल का स्रधोवस्त्र धारण किया हुस्रा है।
तिक्त कृष्ण [वर्ण है] स्रौर स्रन्त में [सिर स्रौर
नीलग्रीवा के कारण] अतिकृष्ण है। ऐसे लोकनाथ शिव का स्रालय है। किन्तु टीकाएं इस स्रथं
की पुष्टि नहीं करतीं। श्लोक का समस्त प्रवाह
भी इस दिशा में नहीं है।

२. लो. कृत्मूले ।

- ३. लो. द्वाम्बवेत्।
- ४. लोन्तार में केवल ये ही पांच ग्रक्षर हैं।
- ५. लो. लोकनाथशीवालयम् ।

इस क्लोक में शिवालय का वर्णन है। लिङ्गमहापुराण में शिवालय ग्रथवा रुद्रालय के वर्णन से ७७वें ग्रध्याय (पृ. १५१-२) का प्रारम्भ होता है। गरापिततत्त्व के क्लोक २ ग्रौर ६ के दूसरे पाद, एवं क्लोक २६ के तीसरे पाद में शिवालय शब्द है। ७वें क्लोक के तीसरे पाद में रुद्रालय शब्द है। किन्तु लिङ्गमहापुराण में, शिवालय श्रयंवा रुद्रालय किस प्रकार बनता है, उसके बनाने श्रयंवा बनवाने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है, श्रादि का उल्लेख है— यह गरापिततत्त्व से सर्वथा भिन्न है।

६. लो. शीवा। शिव के लिए ग्रनेक स्थलों पर दीर्घस्वरों वाला वर्णयोग मिलता है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के हस्तलेख में (लाइडन् विश्व-विद्यालय के पुस्तकालय में जिसकी संख्या Cod. 0r. 3963.2 है) लगभग सदा ही शीव ग्रथवा शीवा वर्णयोग है।

#### 33

भ्स्वलिङ्गं<sup>२</sup> परलिङ्गं वा<sup>3</sup> स्वयमेव<sup>४</sup> करोति यः । लीयते<sup>४</sup> सर्व्वभूतानां<sup>६</sup> स्वलिङ्गं<sup>७</sup> लीयते<sup>४</sup> द्विजः<sup>5</sup> ॥११॥

मतंन्यन् सं द्विज<sup>६</sup> । गिनवे निर स्वलिङ्ग लविनकं परिलङ्गि<sup>९</sup> । प्रिहॅ ग्रवक् सिरान् पगवे । तन् भेद हित नि<sup>९९</sup> १२वनेः हन<sup>९२</sup> प्वेकं स्वलिङ्ग्<sup>९3</sup> । सिर त कलीनिनं<sup>९४</sup> सर्व्वभूत नं ब्रह्माधि<sup>९४</sup> । मतंन्यन् पिनृलीनाकॅनिर<sup>९६</sup> स्वलिङ्ग<sup>९3</sup> निर ।।

 यही क्लोक किञ्चित् परिवर्तनों के साथ तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के हस्तलेख में इस प्रकार है —

स्वालिङ्गम्परलिङ्गम्व स येन कारे गति जा।
लिहते सर्व्व भूतनं स्वलिङ्गं लिहते द्विजः॥२१॥
इसकी किव टीका गर्गपतितत्त्व से सर्वथा
भिन्न है— हन त य स्वलिङ्ग ङरन्य । म्वं
परलिङ्ग । संक्षेपन्य । वं इकं लिङ्ग । इक दुमेः
व्वं ब्रुह गुमवेह बाह्यलिङ्ग । इकं परलिङ्ग ।
येक स्वलिङ्ग ङरन्य । कलिङनिं सर्वभूत । वुबुसँन्
रक इकं स्वलिङ्गानकु सं कुमार ।

गरापिततत्त्व की टीका का ग्रर्थ निम्नलिखित

है— द्विज के स्वलिङ्ग ग्रौर परलिङ्ग बनाने का कारण यह है कि वह [स्वयं] कर्ता के शरीर ग्रौर दूसरे के हृदय में भेद नहीं मानता। [ग्रतः] स्वलिङ्ग के होते हुए भी (=प्वेकं) वह ब्रह्माधि (=ब्रह्मसमाधि लगाकर) सर्वभूतों [के लिङ्ग में] लोन हो जाता है। इस कारण से वह स्वलिङ्ग को [परलिङ्ग में] प्रलीन कर देता है।

इस ग्रर्थ के ग्रनुकूल श्लोक इस प्रकार हो सकता है— स्वलिङ्गं परलिङ्गं वा स्वयमेव करोति यः। लीयते सर्वभूतानां[लिङ्गं] स्वलिङ्गं [परलिङ्गं] लीयते द्विजस्य।। २. लो. स्वलिङ्गाम् । शिवमहापुराण में चतुर्थी कोटिरुद्रसंहिता के प्रथम ग्रध्याय में स्वलिङ्ग शब्द ग्राता है । किन्तु भिन्न ग्रर्थ में—
यत्रयत्र यदा शम्भुभंक्त्या भक्तैश्च संस्मृतः ।
तत्रतत्रावतीर्याथ कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा ॥१६॥
लोकानामुपकारार्थं स्वलिङ्गं चाप्यकल्पयत् ।
तिल्लङ्गं पूजयित्वा तु सिद्धि समधिगच्छिति ॥१७॥

इसी ग्रर्थ में शिवमहापुरागा में चतुर्थी कोटि रुद्रसंहिता के प्रथम ग्रध्याय ४५ श्लोक में स्विलङ्ग के स्थान पर मिल्लङ्ग शब्द है— हे देवा ऋषयः सर्वे मद्वचः शृगुतादरात्। योनिरूपेगा मिल्लङ्गं धृतं चेत्स्यात्तदा सुखम्।।४५॥ पार्वती च विना नान्या लिङ्गं धारियतुं क्षमा। तया धृतं च मिल्लङ्गं द्वृतं शान्ति गमिष्यति।।४६॥

इस लिङ्ग का माहात्म्य उल्लेखनीय है— लोकानां स्थापिते लिङ्गे कल्यागां चाभवत्तदा।।५२।। पूजनात्तस्य लोकानां सुखं भवति सर्वथा।।५३।। इह सर्वसमृद्धिः स्थान्नानासुखवहाधिका। परत्र परमा मुक्तिनात्र कार्या विचारगा ॥५४॥

- ३. लो. परलिङ्गाम्व।
- ४. लो. स्वयमेवा ।
- प्र. लो. लियते । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में— लिहते ।
  - ६. लो. सर्व्वाभूतानम् ।
- ७. लो. स्मुलिङ्गम् । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में स्पष्टतया—स्वलिङ्गम् ।
  - ८. लो. द्वीज:।
  - ६. लो. द्वीजा।
  - १०. लो. परलिङ्गा।
  - ११. लो. नी।
  - १२-१२. वनेहन = वने: + ग्रन ।
  - १३. लो. स्वलिङ्गा।
  - १४. लो. कलिएानि ।
  - १५. ब्रह्माधि शब्द ONW. में नहीं है।
  - १६. लो. पिनृलिगाकॅनिर ।

**१२** <sup>१</sup>ग्रात्मने स्वयमुत्पन्नं<sup>२ ३</sup>स्वयमेव च पूजितम्<sup>3</sup> । स्वलिङ्गं पूर्वमुत्पन्नम्<sup>8</sup> ग्रात्मलिङ्गं<sup>५</sup> प्रोच्यते<sup>६</sup> बुधैः<sup>9</sup> ।।१२॥

मतंन्यनिनजरकॅन् उङ्ग्वनिङात्मा ।  ${}^5$ पिहवक् सिरान् ${}^5$  मिजिल् । पूजान्त सिरान् रुमुहुन् । सिर त स्रात्मलिङ्ग । स्रन् लि सं पण्डित ${}^6$  ।।

१. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के श्लोक २२ का दूसरा पाद भिन्न है । टीका सर्वथा पृथक् है । यथा-

ग्रत्मनं स्वयं मूत्यनं । स्वलिङ्गमिथि चोद्यते। स्वलिङ्गा पूर्व्यमूत्यनं । स्वलिङ्गाम्प्रोच्यते बुधे ॥२२॥

इकं दुमेः कित बृह रि ग्रात्मा वि न्त विः । श्रनुं, सामसर्वाज्ञ ? य सिनङ्गुः श्रात्मलिङ्ग ङरन्य । रि देन्य इकेङात्मलिङ्ग । यतिक व्यक्त किनब्रुहन् रुमहुन्। कम्नं कित ब्रुह रिं बाह्यलिङ्ग। सि मनयकॅन् इकं स्वलिङ्ग। यत कब्रुहन कमुं कुमार।।

गरापितित्त्व की टीका में केवल आत्मिलिङ्ग का वर्णिक है—यही कारण है कि यह आत्मा के रहने का स्थान है। क्योंकि यह (आत्मा) बाहर आने के लिए शरीर चाहती है। तुम्हें सर्वप्रथम उसकी पूजा करनी चाहिए। यह आत्मिलिङ्ग है। पण्डित ऐसा कहते हैं।

स्वलिङ्ग ग्रौर ग्रात्मलिङ्ग एक है ग्रथवा दोनों भिन्न हैं, इसका समाधान नहीं होता। तत्त्व सं द्धां महाज्ञान के श्लोक की दूसरी पंक्ति से दोनों के पर्याय होने की सम्भावना है— ग्रात्मने स्वयमु-त्पन्नं स्वलिङ्गमिति चोच्यते। ग्रर्थात् ग्रात्मा के लिए स्वयं ही उत्पन्न हुग्रा यह [ग्रात्मलिङ्ग] स्वलिङ्ग कहलाता है। तीसरे ग्रौर चौथे पाद का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। टीका में स्व-लिङ्ग से उल्टा बाह्यलिङ्ग है। लिङ्गमहा-पुराग् (१.७४.१६-२२, पृ. १४६) में बाह्यलिङ्ग ग्रौर उसके विपरीत ग्राभ्यन्तरलिङ्ग है। बाह्य-लिङ्ग स्थललिङ्ग, ग्रौर ग्राभ्यन्तरलिङ्ग =ग्राध्या-लिङ्ग स्थललिङ्ग, ग्रौर ग्राभ्यन्तरलिङ्ग =ग्राध्या-तिमक एवं सूक्ष्मलिङ्ग भी कहलाते हैं।

परानन्दात्मकं लिङ्गं विशुद्धं शिवमक्षरम् । निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम् ॥१६॥ लिङ्गं तु द्विविधं प्राहुर्बोह्यमाभ्यन्तरं द्विजाः । बाह्यं स्थूलं मुनिश्रेष्ठाः सूक्ष्ममाभ्यन्तरं द्विजाः

113811

कर्मयज्ञरताः स्थूलाः स्थूलिलङ्गार्चने रताः । ग्रसतां भावनार्थाय नान्यथा स्थूलिवग्रहः ॥२०॥ ग्राध्यात्मिकं च यिल्लङ्गं प्रत्यक्षं यस्य नो भवेत् । ग्रसौ मूढो बहिः सर्वं कल्पियत्वैवं नान्यथा ॥२१॥ ज्ञानिनां सूक्ष्मममलं भवेत्प्रत्यक्षमञ्ययम् । यथा स्थूलमयुक्तानां मृत्काष्ठाद्यैः प्रकल्पितम् ।।२२॥

प्ररतुत प्रसङ्ग में [स्वलिङ्ग के लिए]
स्वयम्भूलिङ्ग विशेषतः उल्लेखनीय है—
स्वयम्भूलिङ्गं प्रथमं बिन्दुलिङ्गं द्वितीयकम् ।
प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिङ्गं तु पञ्चकम् ।।३१॥
देविषतपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै ।
पृथिव्यन्तर्गतः शर्वो बीजं वै नादरूपतः ।।३२॥
स्थावराङ्कुरवद्भूमिमुद्भिद्य व्यक्त एव सः ।
स्वयम्भूतं जातमिति स्वयम्भूरिति तं विदुः ।।३३॥
तिल्लङ्गपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते ।
सुवर्णरजतादौ वा पृथिव्यां स्थिण्डलेऽपि वा ॥३४॥

शिवमहापुराएा १.१८.३१-३४

स्वयम्भूलिङ्ग के वर्णन के झाधार पर गरापितितत्त्व के श्लोक का पूर्वार्ध झात्मनैवायमु-त्पन्नं स्वयमेव कथं जातम् झर्थात् झपने झाप से उत्पन्न हुझा। स्वयं ही किसी प्रकार उद्भूत हो गया। किन्तु झयं पद पुँ ल्लिङ्ग है। लिङ्ग के लिए नहीं झा सकता। टीका की झोर देखते हुए दूसरा पाद "स्वयमेव च पूजितम्" होना चाहिये।

२. लो. ग्रत्मान्प्वयमुत्पनम् । °प्व° के स्थान पर 'स्व° तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के ग्रनुसार है ।

३-३. लो. स्वयमैवाकस्तुजस्तम्।

४. लो. पूर्वामुत्पनम् ।

५. लो. स्वलिङ्गाम्।

६. लो. प्रोष्यतै ।

७. लो. बुदेः ।

द-द. लो. प्रिहवक्षिरान् । पहले श्लोक में भी ऐसी सन्धि है—पतिक्षङ्हुलुन् ।

६. लो. पण्डिथ ।

## 'शिवलिङ्ग<sup>२</sup>सहस्राणि<sup>3</sup> भ्रात्मलिङ्गान्न<sup>४</sup> तत्समम् । <sup>४</sup>ग्रतः परतराण्यस्तानि<sup>४ ६</sup>आत्मलिङ्गं विशिष्यते<sup>६</sup> ॥१३॥

°कलिङन्य नोरान- किद सं ह्यं ग्रात्मिलङ्गः। सिर जुग तुङ्गल् विशेष । सहस्र इकं लिङ्गः ग्रलः देनिर $^\epsilon$ । ग्रपन् सिर विशेष $^{\circ}$  लिङ्गः।।

१. इस तथा ग्रगले क्लोक में ग्रनेक प्रकार के लिङ्ग ग्राए हैं। इनका विक्लेषण करने से पूर्व संस्कृत के शिवमहापुराण ग्रौर लिङ्गमहा-पुराण में ग्राए विविध प्रकार के लिङ्ग यहां उल्लिखित हैं (संख्याएं ग्रन्थों की पृष्ठसंख्या की सूचक हैं)। लिङ्गों से सम्बद्ध सामग्री का उल्लेख इस क्रम से है-(क) सूची, (ख) विभिन्न देवों द्वारा पूजित विभिन्न लिङ्ग, (ग) लिङ्गों का वर्गीकरण, (घ) विभिन्न दिशाग्रों में स्थापित लिङ्ग, (ङ) शिवलिङ्गों की संख्या, (च) लिङ्ग का अर्थ, (छ) लिङ्गों में परस्पर तुलना।

### (क) सूची-

ग्रयोमय लिङ्ग लि.१४७
ग्रव्यक्त लिङ्ग शि.५८६
ग्राध्यात्मिक लिङ्ग लि.१४६
आभ्यन्तर लिङ्ग लि.१४६
ग्रारक्तटमय लिङ्ग लि.१४६
ग्राशा-लिङ्ग लि.१६६
इन्द्रनीलमय लिङ्ग लि.१४७
ऊर्घ्व लिङ्ग लि.२२

(ऊर्ध्वलिङ्गी रुद्र लि.१.६५.७०)

एकलिङ्ग लि.१०० ग्रोङ्कारजं लिङ्गं शि.३५० ग्रोङ्कारेश्वरज्योतिर्लिङ्ग शि.३७० कान्तिक लिङ्ग शि.१४७ कुशाग्रमय लिङ्ग लि.१४७ कोटीश लिङ्ग शि.३५१
गन्धलिङ्ग शि.१४७
गुरुलिङ्ग शि.२१
गोकर्गास्य लिङ्ग शि.३५६
गोमय लिङ्ग लि.१४७
चन्द्रमालास्य लिङ्ग शि.३६०
चारुलिङ्ग लि.१०३, शि.३४८
चित्रक्रटलिङ्ग शि.३५१
जङ्गमलिङ्ग शि.६
ज्योतिलङ्ग शि.३४८ क

ओङ्कारेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग केदारेश्वर्र-ज्योतिर्लिङ्ग घुमेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग त्र्यम्बकेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग नागेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग भीमेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग मल्लिकार्जुन-ज्योतिर्लिङ्ग महाकाल-ज्योतिर्लिङ्ग रामेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग सोमेश्वर-ज्योतिर्लिङ्ग ताम्रलिङ्ग लि.१४७ दिधमय लिङ्ग लि. ग्रध्याय ७४ दारुलिङ्ग शि.१

ध्वनिलिङ्ग शि.१७ नन्दिकेश्वरलिङ्ग शि.५५६ नर्मदालिङ्ग शि.२२१ नादलिङ्ग शि.१७ पद्मरागमय लिङ्ग लि.१४७ पशुपतिलिङ्ग शि.३५१ पार्थिव लिङ्ग शि.२४ पुँल्लिङ्ग शि.५४८ पुष्पलिङ्ग लि.१४७ पौरुष लिङ्ग शि.२२ प्राकृत लिङ्ग शि.२२ बाह्यलिङ्ग लि.१४६ बिन्दुलिङ्ग वा.२१ भस्मलिङ्ग लि.१४७ भूलिङ्ग शि.२१ मल्लिङ्ग शि.३६१ महालिङ्ग सि.१०३, शि.१७,३४८ महाकालभवं लिङ्गं शि.३५ महाबलाट्य लिङ्ग शि:३६० मारकत लिङ्ग लि.१४७ मृन्मय लिङ्ग वा.३३४ मौक्तिक लिङ्ग लि.१४७ योनिलङ्ग शि.१७ रत्नज लिङ्ग शि.३२५ रौप्य लिङ्ग शि.१४७ लोहलिङ्क शि.२६ वज्रलिङ्ग शि.५२ वारिलिङ्ग लि.२८ वृक्षमय लिङ्ग लि.१४७ षड्विध लिङ्ग लि.१४७, शि.१७

शक्तिलिङ्ग शि.२०

शर्वलिङ्ग शि.५१
शाम्भव लिङ्ग शि.३११
शिवलिङ्ग लि.२८, शि.१७...
शैललिङ्ग लि.१४७
सिद्धलिङ्ग शि.३१०
सूक्ष्म लिङ्ग लि.१४६
सैकत लिङ्ग लि.१४७
सोमलिङ्ग शि.३६५
स्त्रीलिङ्ग शि.३६५
स्त्रीलिङ्ग शि.३६५
स्थावरलिङ्ग शि.६
स्थूललिङ्ग शि.२१
स्फटिकलिङ्ग शि.१४७
स्वर्णलिङ्ग शि.१४७

### (स) विभिन्न देवों और राक्षसों द्वारा पूजित लिङ्गों में भेद है—

इन्द्रनीलमयं लिङ्गं विष्णुना पूजितं सदा। पद्मरागमयं शक्रो हैमं विश्रवसः सुतः ॥२॥ विश्वेदेवास्तथा रौप्यं वसवः कान्तिकं शुभम्। **भ्रारक्तट**मयं वायुरश्विनौ पार्थिवं सदा ॥३॥ स्फाटिकं वरुगो राजा स्रादित्यास्ताम्रनिमितम् । मौक्तिकं सोमराड् धीमांस्तथा लिङ्गमनुत्तमम् ॥४॥ श्रनन्ताद्यां महानागाः प्रवालकमयं शुभम् । दैत्या ह्ययोमयं लिङ्गं राक्षसाश्च महात्मनः ॥५॥ त्रैलोहिकं गुह्यकाश्च सर्वलोहमयं गरााः। चामुण्डा सैकतं साक्षान्मातरश्च द्विजोत्तमाः ॥६॥ दारुजं नैऋ तिर्भक्त्या यमो मारकतं शुभम्। नीलाद्याश्च तथा रुद्राः शुद्धं भस्ममयं शुभम् ॥७॥ लक्ष्मीवृक्षमयं लक्ष्मीर्गुहो वै गोमयात्मकम् । मुनयो मुनिशार्द्लाः कुशाग्रमयमुत्तमम् ॥ ८॥ वामाद्याः पुष्पलिङ्गं तु गन्धलिङ्गं मनोन्मनी । सरस्वती च रत्नेन कृतं रुद्रस्य वाम्भसा ॥६॥

दुर्गा हैमं महादेवं सवेदिकमनुत्तमम् । उग्राः पिष्टमयं सर्वे दिधमयं पिशाचाः सीस-

निर्मितम् ।

लेभिरे च यथायोग्यं प्रसादाद् ब्रह्मगाः पदम् ॥११॥ लिङ्गमहापुरागा १.७४.२...

(ग) लिङ्गों का वर्गीकरण । द्रव्यों के मुख्य भेद से लिङ्ग ६ प्रकार के हैं ग्रौर उनके उपभेद ४४ हैं।

षड्विधं लिङ्गमित्याहुर्इ व्यागां च प्रभेदतः।
तेषां भेदाश्चतुर्यु क्तचत्वारिशदिति स्मृताः ॥१३॥
शैलजं प्रथमं प्रोक्तं तद्धि साक्षाच्चतुर्विधम्।
द्वितीयं रत्नजं तच्च सप्तधा मुनिसत्तमाः ॥१४॥
तृतीयं धातुजं लिङ्गमष्टधा परमेष्ठिनः।
तुरीयं दारुजं लिङ्ग तत्तु षोडषधोच्यते ॥१५॥
मृन्मयं पञ्चमं लिङ्गं द्विधा भिन्नं द्विजोत्तमाः।
षष्ठं तु क्षिणिकं लिङ्गं सप्तवा परिकीर्तितम्॥१६॥
श्रीप्रदं रत्नजं लिङ्गं शैलजं सर्वसिद्धिदम्।
धातुजं धनदं साक्षाद्दारुजं भोगसिद्धिदम्।।१८॥
मृन्मयं चैव विप्रेन्द्राः सर्वसिद्धिकरं शुभम् ॥१८॥
लिङ्गमहापुराग् १.७४.१३...

(घ) चारों दिशाग्रों में स्थापित विभिन्न लिङ्गबह्मपुर्यां चित्रक्रटं लिङ्गं मत्तगजेन्द्रकम् ।
ब्रह्मणा स्थापितं पूर्व सर्वकामसमृद्धिदम् ॥१॥
तत्पूर्वदिशि कोटीशं लिङ्गं सर्ववरप्रदम् ।
गोदावर्याः पिरचमे तिल्लङ्गं पशुपितवामकम् ॥२॥
दक्षिणस्यां दिशि किश्चदत्रोश्वर इति स्वयम् ।
लोकानामुपकारार्थमनसूयासुखाय च ॥३॥
प्रादुर्भूतः स्वयं देवो ह्यनावृष्ट्यामजीवयत् ।
स एव शङ्करः साक्षादंशेन स्वययेव हि ॥४॥

शिवमहापुरागा ४.३.१-४

(ङ) शिवलिङ्गों की संख्या की कोई गराना

ग्रथवा सीमा नहीं है । वे ग्रनन्त प्रकार के हैं— सर्वेषां शिवलिङ्गानां मुने संख्या न विद्यते । सर्वलिङ्गमयी भूमिः सर्वलिङ्गमयं जगत् ॥६॥ लिङ्गमयानि तीर्थानि सर्वं लिङ्गे प्रतिष्ठितम् ॥१०॥ पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भवि। सर्वत्र पूज्यते शम्भुः सदेवासुरमानुषैः ॥१३॥ पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तेषां संख्या न विद्यते । तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजाः ॥१८॥ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जु नम्। उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारे परमेश्वरम् ॥२१॥ केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् । वारागास्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥२२॥ वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेषं च शिवालये ॥२३॥ महाकालभवं लिङ्गं दुग्धेशमिति विश्रतम् । नर्मदायां प्रसिद्धं तत्सर्वपापहरं स्मृतम् ॥ ३७ ॥ ग्रोङ्कारजं च यल्लिङ्गं कर्दमेशमिति श्रुतम् । प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सर्वेकामफलप्रदम् ।।३८।। शिवमहापुरागा ४.१.६...

(च) लिङ्ग का ग्रर्थ क्या है। महेश्वर शिव लिङ्गी क्यों हैं। किमिदं लिङ्गमाख्यातं लिङ्गी चैव महेश्वरः। कथं च लिङ्गभावोऽस्य कस्मादस्मिन् शिवोऽर्च्यते॥

श्रीकृष्ण जी के इस प्रश्न का समाधान उपमन्यु इस प्रकार करते हैं—
ग्रव्यक्तं लिङ्गमाख्यातं त्रिगुणप्रभवाष्ययम् ।
ग्रनाद्यनन्तं विश्वस्य यदुपादानकारणम् ॥७॥
तदेव मूलप्रकृतिर्माया च गगनात्मिका ।
तत एव समुत्पन्नं जगदेतच्चराचरम् ॥६॥
ग्रगुद्धं चैव गुद्धं यच्छुद्धागुद्धं च तित्रधा ।
ततः शिवो महेशश्च रद्धो विष्णुः पितामहः ॥६॥
भूतानि चेन्द्रियैर्जाता लीयन्तेऽत्र शिवाज्ञया ।

श्रत एव शिवो लिङ्गो लिङ्गमाज्ञापयेद्यतः ॥१०॥ शिवमहापूरागा ७ख.३४.७-१०

(छ)गरापिततत्त्व के १३वें तथा १४वें श्लोक में लिङ्गों में तुलना है, ग्रर्थात् एक लिङ्ग से दूसरा लिङ्ग विशिष्ट है। वहां इनका क्रम निश्चित करना सरल नहीं है— शिवलिङ्ग = महोत्तम = ग्रात्मलिङ्ग = विशेषलिङ्ग - स्वर्गालिङ्ग - ग्रिक्षिलिङ्ग। संस्कृत में भी लिङ्गों का वर्गीकरण बहुत प्रकार से किया हुआ मिलता है। विभिन्न देवताश्रों द्वारा पूजित लिङ्गों में उतरोत्तर भेद दर्शनीय है।

विष्णु द्वारा पूजित लिङ्ग इन्द्रनीलमय है।

इस प्रसङ्ग में लिङ्गमहापुरागा अध्याय ७४ विलोक १ के उत्तरार्ध में "यथायोग्य" पद है— लेभिरे च यथायोग्यं प्रसादाद् ब्रह्मगः पदम् ॥

शिवमहापुरारा (१.२१.२६-३०, पृ० २७) में जिङ्गों का उत्तम, मध्यम, नीच में वर्गीकररा है। यहां शिवलिङ्ग सर्वश्रेष्ठ है। यहां का ग्राधार परिमार्ग है—

भुक्तिमुक्तिप्रदं लिङ्गं विविधापन्निवारगाम् । पूजियत्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥२६॥ शिवनाममयं लिङ्गं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः । यत्तर्च सर्वेलिङ्गेषु तस्मात्पूज्यं विधानतः ॥२७॥ उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिङ्गमीरितम् । मानतो मुनिशार्द्लास्तच्छृगुध्वं वदाम्यहम् ॥२८॥ चतुरङ्गुलमुच्छायं रम्यं वेदिकायुतम् । उत्तमं लिङ्गमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदैः ॥२६॥ तदर्घं मध्यमं प्रोक्तं तदर्घमधमं स्मृतम् । इत्थं त्रिविधमाख्यातमुत्तरोत्तरतः परम् ॥३०॥

नित्य ग्रौर ग्रनित्य के भेद से लिङ्ग दो प्रकार के हैं—

यद्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते ।
यद् दुर्बलमिनत्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते ॥ ४३॥
लिङ्गं नाभिग्तथा जिह्वा नासाग्रं च शिखाक्रमात्।
कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिङ्गमाध्यात्मकं चरम् ॥४४॥
ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यादिग्माद्यष्टिसिद्धिदम् ॥ ४६॥
सुस्त्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः॥४७॥
शिवमहापुराग् १.१५.४३...

चतुर्वर्गों के श्राधार पर लिङ्गों की उत्तमता का वर्गन-

रसिलङ्ग ब्राह्मणों के लिए बाणिलङ्ग क्षत्रियों ,, स्वर्णेलङ्ग वैश्यों ,, शिलालिङ्ग शूद्रों ,, पार्थिव लिङ्ग स्त्रियों ,, स्फाटिक लिङ्ग विधवाम्रों ,,

प्रथमं चरिलङ्गेषु रसिलङ्गं प्रकथ्यते ।। ४७ ।। रसिलङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् । बार्णालङ्गं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं गुभम् ॥४६॥ स्वर्णालङ्गं तु वैश्यानां महाधनपितत्वदम् । शिलालङ्गं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं गुभम्।।४६॥ स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं सभर्तृ णां विशेषतः । विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितम् ॥५१॥ शिवमहापुराण १.१६.४७...

निर्मायक तत्त्वों के भेद से लिङ्गों की उत्तमता में भेद होता जाता है। सर्वप्रथम शैलजं लिङ्गं, फिर रत्नजं लिङ्गं, धातुजं लिङ्गं, दारुजं लिङ्गं, मृन्मयं लिङ्गं, क्षिणिकं लिङ्गंम्। रंगों से

बनाए जाने वाले क्षिंगिक लिङ्ग निकृष्टतम है। शैलजं चोत्तमं प्रोक्तं मध्यमं चैव धातुजम्।। लिङ्गमहापुराण १.७४.१८

लिङ्गमहापुरागा के ब्रह्मप्रोक्तलिङ्गार्चनिविधर्नाम के ७३वें ग्रध्याय में शैललिङ्ग को उत्तम कहा गया है-

शैलं लिङ्गं मदीयं हि सबदेवनमस्कृतम् ॥ २७ ॥

गरापिततत्त्व तथा तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान दोनों में इस विषय में मतभेद है । तथा दोनों में ही विचार ग्रस्पष्ट है । तथा च, क्लोकों ग्रौर उनकी टीकाग्रों में सामञ्जस्य न होने से स्थिति ग्रौर भी ग्रनिश्चित हो जाती है । प्रस्तुत क्लोक दोनों के तालपत्रों में इस प्रकार है—

गगपितितत्त्व शोवालिङ्गा सहश्रनि । ग्रात्मलिङ्गा न तत्समम् । ग्रतः परतरान्यस्तः । शीवालिङ्गा षिषिस्यतै ।।

तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान शीवालिङ्गा सहस्राणि । म्रात्मलिङ्गा न तत्सम । श्रतः परतरान्यस्ति । स्रात्मलिङ्गा विशिष्यते ॥

दोनों ही स्थलों पर श्लोक का पूर्वार्ध— शिविल ज्ञसहस्राणि ग्रात्मिल ङ्गान्न तत्समम् है, ग्रश्वात् शिविल ङ्गसहस्र होते हुए भी ग्रात्मिल ङ्ग के समान नहीं हैं। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के चौथे पाद से यह ग्रौर भी स्फुट हो जाता है— ग्रात्मिल ङ्गं विशिष्यते। गणपिततत्त्व के १५वें श्लोक में चौथा पाद "शिविल ङ्गं महोत्तमम्" है। यह पाद तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के २५वें श्लोक में भी है। गणपिततत्त्व की टीका में शिवलिङ्ग का उल्लेख न करते हुए केवल ग्रात्म-लिङ्ग को विशेष लिङ्ग कहा है।

१४वां श्लोक इस प्रकार है-

स्वर्णालिङ्गसहस्राणि श्रात्मलिङ्गान्न तत्समम् ॥१४॥।

त्रर्थात् स्वर्णां लिङ्ग सहस्रों होते हुए भी ग्रात्मलिङ्ग के समान नहीं हैं।

गरापितितत्त्व तथा महाज्ञान में त्रात्मलिङ्ग ग्रौर शिवलिङ्ग पदों में गड़बड़ है।

- २. लो. शीवालिङ्गा।
- ३. लो. सहश्रनि ।

४. लो. ग्रात्मिलङ्गा न । Goris पृ.६४ टिप्परा में "सं ह्यं ग्रात्मिलङ्ग" नामक पुस्तक का उल्लेख है ।

५-५. लो. ग्रतः परतरान्यस्तः।

६-६. लो. शीवालिङ्गा विविस्यते।

७. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान की टीका इस प्रकार है— इकं दुमेः कित बुह रि ग्रात्मा विः न्तः विः। त्रनु समसर्वज्ञ य सिनङ्गः ग्रात्मिलङ्ग ङरन्य। रि देन्य इकेङ ग्रात्मिलङ्गः। यतिक ब्यक्त किनब्रुह्न रुमुहुन्। कम्नं कित बुह रि बाह्यलिङ्गः। सि मनयकॅनिकं स्वलिङ्गः। य त कब्रुह्न कमुं कुमार।

- द. लो. नोरन् । नोर् + ग्रन ← हन = नोरान । ६. लो. दनिर ।
- १०. लो. विषेश।

<sup>१</sup>स्वर्णालिङ्गसहस्राणि<sup>२ अ</sup>त्रात्मलिङ्गान्न तत्समम्<sup>3</sup>। <sup>४</sup>[ग्रक्षिलिङ्गसहस्राणि शिवलिङ्गान्न तत्समम् ॥]<sup>४</sup>१४॥

इकं लिङ्ग मास् सेवु क्वे:न्य । तन् पड कलविनिकङात्मिलङ्ग । यद्यपि ग्रक्षिलिङ्ग <sup>६</sup> सेवु क्वे:न्य । तन् सम<sup>®</sup> कलवन् शिवलिङ्ग <sup>६</sup> ॥

१. तत्त्व संह्यं महाज्ञान में यह श्लोक पूरा है—

रत्नलिङ्गसहस्राणि शिवलिङ्गान्न तत्समम्। ग्रक्षिलिङ्गसहस्राणि ग्रात्मलिङ्गान्न तत्समम्।।२४॥

इसके हस्तलेख का वर्णयोग इस प्रकार है—रत्नालिङ्गासहस्रानि । शीवालिङ्गा न तत्स-मम् । ग्रक्षःलिङ्गासहस्रानि । ग्रात्मालङ्गा न तत्समम् । श्लोक की कवि टीका इस प्रकार है— सेवु त वनेहिनकं रत्नालङ्ग पड ह त किव्यन् लवन् शिवलिङ्ग तुङ्गल् । ग्रक्षिलिङ्ग सेवु पड ह त किव्यन् लवन् ग्रात्मालङ्ग तुङ्गल् । निहन् वनेः ।

- २. लो. स्वर्णालिङ्गा । सहश्रणि ।
- ३-३ ग्रत्मालिङ्गन तत्समम् (सम के साथ पञ्चमी का प्रयोग)।
  - ४-४. लोन्तार में यह पंक्ति नहीं है।
  - ५. लो. श्रत्मालिङ्गा ।
- ६. लो. ग्रक्षीलिङ्गा । ग्रक्षिलिङ्ग—शरीराङ्गों के ग्राधार पर शिवमहापुराण एवं लिङ्गमहापुराण में लिङ्गों के नाम उपलब्ध नहीं हैं । स्वर्णलिङ्ग हेमलिङ्ग, रत्नलिङ्ग ग्रादि सामान्य हैं ।
  - ७. लो. षम।
  - ८. लो. शीवालिङ्गा ।

# १५

°तत्त्र्यक्षरपदैर्युक्तम् श्रोङ्कारं समुदाहृतम् । लिङ्गोद्भवं मनःस्थितं शिवलिङ्गं भहोत्तमम् ॥१५॥

परन्त सिनङ्गः सं ह्यङात्मलिङ्ग<sup>६</sup> निहन् । इकं ग्रोङ्कार म्वं त्र्यक्षर । सिर त कविजलिन लिङ्ग मुङ्ग्विं मदः । सिर शिवलिङ्ग महोत्तम ।।

१. शिवमहापुराण (४.१.३८ पृ. ३५०) में "ग्रोङ्कारजं लिङ्गं" का उल्लेख है— ग्रोंकारजं च यिल्लङ्गं कर्दमेशमिति स्मृतम् । प्रसिद्धं बिन्दुसरिस सर्वकामफलप्रदम् ॥३६॥

प्रगावमय लिङ्ग प्रथम शिवलिङ्ग है— लिङ्गानां च ऋमं वक्ष्ये यथावच्छृगुत द्विजाः। तदेव लिङ्गं प्रथमं प्रगावं सार्वकामिकम् ॥२७॥ सूक्ष्मप्रगावरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलम् ॥२८॥ स्वहस्ताल्लिखितं लिङ्गं गुद्धप्रगावमन्त्रकम् ॥३५॥

शिवमहापुराण १.१८.२७...

ब्रह्मा ग्रौर विष्णु शिवजी की स्तुति कर रहे हैं— नमः प्रग्ववाच्याय नमः प्रणवलिङ्गिने । तदेव १.१०.२६क ख

प्रगाव द्वारा लिङ्गपूजा का विधान है— एवमादित्यवारे हि पूजा जन्मनिवर्तिका । ग्रादिवारे महालिङ्ग प्रणवेनैव पूजयेत् ॥ तदेव १.१६.११० पृ.१७

लिङ्गमहापुराए। का प्रारम्भ ही लिङ्गोद्भव की चर्चा से होता है--चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृष्णद्वैपायनेन तु । ग्रत्रैकादशसाहस्रैः कथितो लिङ्गसम्भवः ॥५॥ ग्रण्डोद्भवत्वं शर्वस्य रजोगुग्गसमाश्रयात् । विष्णुत्वं कालरुद्रत्वं शयनं चाप्सु तस्य च ॥६॥ ग्रकारोकारमकारं स्थूलं सूक्ष्मं परात्परम् । ग्रोङ्काररूपमृग्वक्त्रं सामजिह्वासमन्वितम् ।।२०।। यजुर्वेदमहाग्रीवमथर्वहृदयं विभुम्। प्रधानपुरुषातीतं प्रलयोत्पत्तिवर्जितम् ॥२१॥ तमसा कालरुद्राख्यं रजसा कनकाण्डजम् । सत्त्वेन सवगं विष्णुं निर्गुगात्वे महेश्वरम् ॥२२॥ सर्गप्रतिष्ठासंहारलीलार्थं लिङ्गरूपिराम्। प्रराम्य च यथान्यायं वक्ष्ये लिङ्गोद्भवं शुभम्

तत्पश्चात् लिङ्गोद्भव पर पूरा १७वां ग्रध्याय है। ग्रोङ्कार ग्रौर लिङ्गोद्भव का पर-स्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्पूर्ण श्रध्याय में जो ग्रोङ्कार सम्बन्धो श्लोक हैं वे यहां उद्धृत हैं। म्रोङ्कार से लिङ्गोद्भव हो रहा है--तदा समभवन्नादो वै शब्दलक्षराः। म्रोमोमिति सुरश्रेष्ठाः सुव्यक्तः प्लुतलक्षराः॥४६॥ किमिदं त्विति संचिन्त्य मया तिष्ठन्महास्वनम् । लिङ्गस्य दक्षिरो भागे तदापश्यत्सनातनम् ॥५०॥ ग्राद्यवर्णमकारं तु उकारं चोत्तरे ततः ।

मकारं मध्यतश्चेव नादान्तं तस्य चोमिति ॥ ५१॥ सूर्यमण्डलवद्दृष्ट्वा वर्णमाद्यं तु दक्षिरो । उत्तरे पावकप्रख्यमुकारं पुरुषर्षभः ॥ ५२॥ शीतांशुमण्डलप्रख्यं मकारं मध्यमं तथा। तस्योपरि तदापश्यच्छुद्धस्फटिकवत् प्रभुम् ॥५३॥ तुरीयातीतममृतं निष्कलं निरुपप्लवम् । निर्द्वन्द्वं केवलं शून्यं बाह्याभ्यन्तरवर्जितम् ।।५४॥ ग्रप्राप्य तं निवर्तन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरेगा सः । एकाक्षरेगा तद्वाच्यमृतं परमकारगम् ॥५६॥ सत्यमानन्दमृतं परं ब्रह्म परात्परम्। एकाक्षरादकाराख्यो भगवान्कनकाण्डजः ।।६०।। एकाक्षरादुकाराख्यो हरिः परमकारराम् । एकाक्षरान्मकाराख्यो भगवान्नीललोहितः ।।६१।। सर्गकर्ता त्वकाराख्यो ह्यकाराख्यस्तु मोहकः। मकाराख्यस्तयोनित्यमनुग्रहकराऽभवत् ।।६२।। मकाराख्यो विभुर्बीजी ह्य**कारो बीजमु**च्यते । उकाराख्यो हरियोंनिः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥६३॥ बीजी च बीजं च तद्योनिर्नादाख्यश्च महेश्वरः। बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः गाइशाः

ग्रस्य लिङ्गादभद् बीजमकारो बीजिनः प्रभो। उकारयोनौ निक्षिप्तमवर्धत समन्ततः ॥६५॥ सौवर्णमभवच्चाण्डमावेष्ट्याद्य तदक्षरम् ।

तस्मादण्डोद्भवो जज्ञे त्वकाराख्यश्चतुर्मुखः। स स्रष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधः प्रभुः ॥६६॥ एवमोमोमिति प्रोक्तमित्याहुर्यजुषां वराः। यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचः सामानि सादरम् ॥७०॥ एवमेव हरे ब्रह्मन्नित्याहुः श्रुतयस्तदा । ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छ्रुतिसम्भवैः ॥७१॥ मन्त्रैर्महेश्वरं देवं तुष्टाव सुमहोदयम् ।

ग्रनेकाब्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्डं व्यवस्थितम्

॥२४॥

्रावधोः स्तुतिसंतुष्टो लिङ्गे तस्मिन् निरञ्जनः

॥७२॥

्रीदृत्यं शन्दमयं रूपमास्थाय प्रहसन् स्थितः ॥७३॥

स्रोम् रूपी निष्कल ईश्वर शिव से सन्तुष्ट होकर लिङ्ग में शब्दमय रूप धारण कर प्रति-ष्ठित होने पर लिङ्गोद्भव हुम्रा। सारणी में स्थिति इस प्रकार है—

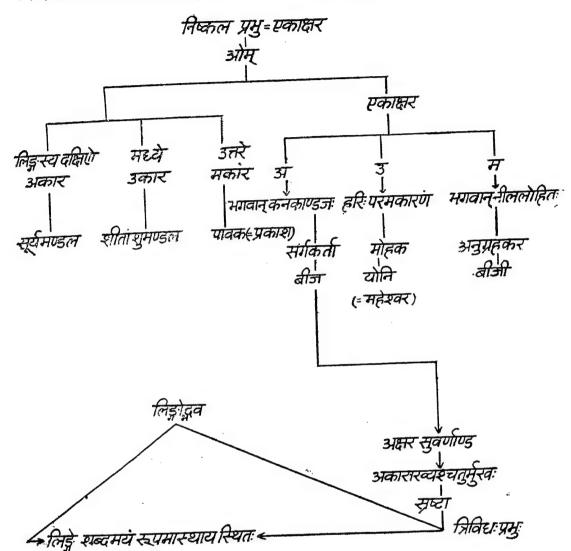

तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान की टोका निम्न प्रकार है। रिलोक गरापिततत्त्व के सर्वथा समान है। हस्तलेख के पाठान्तरों के साथ दिए हैं—

सिर संह्यं त्र्यक्षर । म्वं पद त्लु । हन

ब्रह्मपद । म्वं विष्णुपद । म्वं रुद्रपद । सिर सिनङ्गुः ग्रोङ्कार ङरिनर । हन त मनः मपगः । मकाश्रय भटार शिव लिङ्गरूप । य तेक शिव-लिङ्ग ङरन्य । तन् पड इक निहन् वनेः । कोचपन्य दे संब्रुः । इस टीका। का स्पष्टोकरण लिङ्गमहापुराण १.१.२२-२४ द्वारा हो सकता है— सर्गप्रतिष्ठा-संहारलीलार्थ लिङ्गरूपिएम् [महेश्वरम्]। ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर रुद्र जगत् की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर संहार के लिए क्रमशः उत्तरदायो हैं।

२. लो. तत्र्याक्षरपदे युक्तम् । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में— त्र्यक्षरञ्चपदो युक्तं । ३. लो. समुद्धहृतः ।

४. लो. मनः तिष्टेत्। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में— मनः तिष्टत्।

५. लो. शीवालिङ्गा । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में— शिवलिङ्गा ।

६. लो. ङत्मालिङ्गा ।

**१६** <sup>¹</sup>श्रप्सु देवो<sup>२</sup> द्विजातीनाम्<sup>3</sup> ४ऋषोगाां दिवि देवता<sup>४</sup> । <sup>४</sup>शिलाखण्डं च लोकानां<sup>४ ६</sup>मुनीनामात्मैव देवता<sup>६</sup> ॥१६॥

कुनं सं द्विज रि <sup>°</sup> व्वै । उङ्ग्विन देवता निर । ऋषि रि स्वर्ग । उङ्ग्विन देवता निर । यन् रि लोक रिङ च्वेलिङ्गप्रतिमाशिला । उङ्ग्विन देवता निर । कुनं यन् सिर सं ब्रुह् । सं ह्यङात्मा सिर देवता ।।

१. गरापितितत्त्व श्लोक १६ एवं सं ह्यं महा-ज्ञान श्लोक २६ सर्वथा समान हैं। टीकाएं भिन्न हैं। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान की टीका इस प्रकार है—िलं सं वतॅक् ब्रह्मा ङ। रिं तीर्थं कादिकारन् भटार। लिं सं वतॅक् ऋषि। रिङा-काश कादिकारन् भटार। कुनं रिं सं वतॅक् योगी। रिं सं ह्यङात्मा कादिकारन् भटार (इस टीका पर Goris पृ.१०० पर टिप्पएग है)।

श्लोक के प्रथम पाद में द्विजातियों के देवता जल में स्थित हैं। सो ग्रापः के देवता भव हैं—
प्राणा वे जगतामापो भूतानि भुवनानि च ।।३४।।
ग्रपा शिवस्य भगवानाधिपत्ये व्यवस्थितः।
ग्रपां त्विधपतिदेवो भव इत्येव कीर्तितः ।।३६।।
भवात्मकं जगत्सर्वमिति कि चेह चाद्भुतम्।
नारायणत्वं देवस्य हरेश्चाद्भिः कृतं विभोः।
जगतामालयो विष्णुस्त्वापस्तस्यालयानि तु ।।३७।।

दन्दह्यमानेषु चराचरेषु गोधूमभूतास्त्वथ निष्क्र-मन्ति ।

या या अर्ध्व मारुतेनेरिता वै तास्तास्त्वभ्राण्य-ग्निना वायुना च ॥३८॥

श्रतो भूमाग्निवातानां संयोगस्त्वभ्रमुच्यते । वारीगाि वर्षेनीत्यभ्रमभ्रस्येशः सहस्रहक् ॥३६॥ यज्ञभूमोद्भवञ्चापि द्विजानां हितकृत्सदा ॥४०॥

लिङ्गमहापुराए। ५४, पृ.८४ ॥

बृहदारण्कोपनिषद् १.२.३ में—एषोऽप्सु प्रति-ष्ठितो यत्र क्व चैति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान् ।

जल के देवता सामान्य रूप से वरुण हैं— ग्राप एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः परायणं स वे वेदिता स्यात्। याज्ञवल्वय वेद वा ग्रहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति । वस्ण इति होवाच । (बृहदारण्यकोपनिषद् ३.६.१६)

प्रथम पंक्ति में आए दिजातीनाम् पद से बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का बोध होता है। फिर तीसरे पाद में आए लोकानां का क्या अर्थ है। शिवमहापुराण ११६८४६ का वचन है—शिलालिङ्गं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्। किन्तु वहां दिजातियों के लिङ्ग इस प्रकार हैं—रसलिङ्गं बाह्मणानां, बाणलिङ्गं क्षत्रियाणां, स्वर्णलिङ्गं तु वैश्यानाम्।

क्लोक का चतुर्थ पाद "मुनीनामात्मैव देवता" म्रहं ब्रह्मास्मि की स्रोर संकेत करता है। स्रात्मा ही सब कुछ है। वह ब्रह्मांश होने के कारण एकमात्र ज्ञेय वस्तु है।

२. लो. ग्रप्सु दैवो । सप्ततीर्थों की स्तुति का ग्रारम्भ ग्रप्सु देव.....से होता है— ग्रप्सु देव पवित्रािंग गङ्गादेवि नमोऽस्तु ते । सर्वक्लेशविनाशिनि तोयेन परिशुध्यते । सर्वपापविनाशिनि सर्वरोगविमोचने । सर्वविघ्नविनाशिनि सर्वभोगमवाप्नुयात् ।।

(Goris पृ. ३२, तथा S. Levi: बालि-द्वीपग्रन्थाः पृ.२१.८६)

३. लो. द्वीजातनम् । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में—द्विजातिनं ।

४-४. लो. ऋषिन्दिवी देवतः । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में—ऋषिनान्दिवि देवतः ।

प्र-प्र. लो. शीलाकण्टाञ्चलोकनम् । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में—शीलाकण्डञ्च लोकनं। स्रोरिस् ने पृ. १०० पर इस पाद का संशोधन "शिलाकान्तं च लोकानां" किया है।

६-६. लो. मुनिनमित्म दैवतः। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान--मुनिनमात्म देवतः।

७-७. हस्तलेख में वैङ्ग्वित है। उङ्ग्वित शब्द ग्रागे ग्रा रहे समप्रसङ्गों द्वारा स्पष्ट है। इ. लो. देवत ।

> ६. लो. रिङच्छेलिङ्गपृतिमशीला । १०. लो. वृहा ।

**१७**  $^{9}$ परिलङ्गानि ये कुर्य्यु  $^{3}$ रात्मिलङ्गे  $^{3}$  विमोहिताः  $^{3}$ ।  $^{3}$ प्रचंयन्ति च ये मोहात् किञ्चित्फलमवाप्नुयुः  $^{3}$ ।।१७॥

हन प्व सिर सं साधक । गुमवयक न् परलिङ्ग । ग्रपुङ्गं मङर्चन ह ङरन्य । ग्रमङ्घः प्व सिर फल विडक् ॥

१. यह श्लोक तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में किञ्चिद् भिन्न है। उसके हस्तलेख का वर्णयोग निम्नलिखित है—

परिलङ्गान यो बाच्य ग्रत्मलिङ्ग स मोहित।

ग्रहर्चयन्तिञ्च ये मूवर्कः फलं किञ्चितप्रदेशतः

।।२७॥

टीका इस प्रकार है-हन व्वं मग्लॅमसूजा रि बाह्यलिङ्ग । न्दातन् वुः य रिङात्मलिङ्ग । इक त व्वं मङ्कत येक मूर्खं पमूजा ङरन्य । मडल यदि पुन् कपङ्गिहन्य । यद्यपि त विड-विड कतोवि । मडल त य ।।

टीका में परिलिङ्ग को बाह्यलिङ्ग कहा गया
है। संस्कृत में बाह्यलिङ्ग का दूसरा पर्याय
स्थूललिङ्ग भी है। इसके विपरीत ग्राभ्यन्तर
लिङ्ग ग्रर्थात् सूक्ष्मलिङ्ग है। बाह्यलिङ्ग से
ग्राभ्यन्तरिङ्ग (ग्रात्मलिङ्ग) विशेष है।
प्रकारान्तर से उसी विचार की यहां भी
ग्राभिव्यक्ति है—

लिङ्गं तु द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं द्विजाः।

बाह्यं स्थूलं मुनिश्रेष्ठाः सूक्ष्ममाभ्यन्तरं द्विजाः॥१६॥
कर्मयज्ञरताः स्थूलाः स्थूलिङ्गाचने रताः।
श्रमतां भावनार्थाय नान्यथा स्थूलिवग्रहः ॥२०॥
श्राध्यात्मिकं च यित्लिङ्गं प्रत्यक्षं यस्य नो भवेत्।
श्रमौ मुढो बिहः सर्वं कल्पयित्वा नान्यथा ॥२१॥
ज्ञानिनां सूक्ष्मममलं भवेत्प्रत्यक्षमव्ययम्।
यथा स्थूलमपुक्तानां मृत्काष्ठाद्यैः प्रकल्पितम् ॥२२॥
श्रथों विचारतो नास्तीत्यन्ये तत्त्वार्थवेदिनः।
निष्कलः सकलश्चेति सर्वं शिवमयं ततः ॥२३॥
लिङ्गमहापुरासा १.७५.१६...

शिवलिङ्ग मोक्ष का द्वार है—गोकर्गों शिवलिङ्गं तु मोक्षद्वार उदाहृतः (शिवमहापुराग्ग ४.द.२४ पूर्वार्ध)।

महोत्तम शिवलिङ्ग की अर्चना के बिना निष्ठा नहीं है—

मुनयश्च सदा लिङ्गं संपूज्य विधिपूर्वकम् । स्वं स्वं पदं विभो प्राप्तास्तरमात्संपूजयन्ति ते

1188211

लिङ्गार्चनं विना निष्ठा नास्ति तस्माज्जनार्दन । स्रात्मनो यजते नित्यं श्रद्धया भगवान् प्रभुः ॥१४६॥ लिङ्गमहापुरागा २.६.१४८...

मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः पद्मपत्रिमवाम्भसा । पूजया भोगसंपत्तिरवश्यं जायते द्विजाः ॥७०॥ तस्मात्ते भोगिनो दैत्याः लिङ्गार्चनपरायगाः ॥७१॥ लिङ्गमहापुरागा १.७१.७०...

बाह्य अर्थात् जगत् में प्रतिष्ठित लिङ्ग की अर्चना का इस प्रकार विधान है। सम्पूर्ण शिव-तत्त्व शिवलिङ्ग में प्रतिष्ठित है—शिवतत्त्वमिति ख्यातं शिवलिङ्गे व्यवस्थितम्।।४१॥ प्रण्वेनैव मन्त्रेण पूजयेल्लिङ्ग मूर्धनि। स्तोत्रं जपेच्च विधिना नमस्कारं प्रदक्षिणाम्।।४२॥ अर्घ्यं दत्त्वा पुष्पाणि पादयोस्तु विकीयं च। प्रणिपत्य च देवेशमात्मन्यारोपयेच्छिवम् ॥४३॥ एवं संक्षिप्य कथितं लिङ्गाचंनमुत्तमम्। आभ्यन्तरं प्रवक्ष्यामि लिङ्गाचंनमिहाद्य ते ॥४४॥ लिङ्ग महापुराण १.२७.४१...

ग्राभ्यन्तर लिङ्गार्चन हृदयस्थ शिव जी का चिन्तन है। गरापिततत्त्व के ग्रगले दो श्लोकों में शिवध्यान का वर्णन ग्राभ्यन्तर लिङ्गार्चन की ग्रोर संकेत करता है। परिगामतः बाह्यलिङ्ग जो कि स्थललिङ्ग है परिलङ्ग के नाम से गग्पिततत्त्व में ग्राया है। तथा च स्वलिङ्ग का ग्राभिप्राय ग्राभ्यन्तर लिङ्ग से है। ग्राभ्यन्तर लिङ्गार्चन सम्बन्धी श्लोक गग्पिततत्त्व के १६वें श्लोक में उद्धृत हैं।

- २. लो. क्रय्युः ।
- ३. लो. ग्रत्मालिङ्गाम् ।
- ४. लो. विमोहितः।
- ५. लो. अच्छीयन्ति ।
- ६. लो मोहत्।
- ७ लो 'मवाप्नुयत्।
- नः लो. सधक ।
- ६. लो. मङच्छंगा।

भ्रमलञ्च<sup>२</sup> प्रगालञ्च<sup>३ ४</sup>तिक्तकं लिङ्गमेव च<sup>४</sup> <sup>४</sup>शरीरायतने दिव्ये<sup>४ ६</sup>तत्र स्थाप्यो महेश्वरः<sup>६</sup>॥१८॥

इकं परुपरु । य कमल<sup>®</sup> ङरन्य । कहरन् पर्य्यङन् । पुतुस् नि सिन**ॅङ्ग** : दिव्य<sup>ः</sup> । भटार<sup>्</sup>रावः सिर प्रतिष्ठा<sup>९</sup> ङ्कान<sup>१९</sup> ॥

१. तस्व सं ह्यं महाज्ञान में यह ५६वां श्लोक है-

कमलञ्च प्रगालञ्च तिक्तमीश्वरमेव च । शरीरायतने दिव्ये गात्रस्थाप्यो महेश्वरः ।।

इकं परुपरु । य कमल । येक ङरन् प्रणाल । इकं तिक्त य ङरन् लिङ्ग । इकं शरीर । य त क ङरन् कह्यङन् । पुतुस् निं सिनङ्गः दिव्य भटार महेश्वर । सिर प्रतिष्ठेङ्कान ॥

क्लोक की टीका बहुत व्याख्यामयी है। इसमें तथा क्लोक में महत्त्वपूर्ण पाठ "कमल" है। गग्पितितत्त्व के हस्तलेख में कम्बलं है, क्लोक ग्रौर टीका दोनों ही स्थलों पर। कम्बल को किव व्याख्या परुपर (=हदय) है। इससे पूर्व गग्पितितत्त्व क्लोक १० में कम्बल शब्द ग्राया है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में वहीं क्लोक २०वां है। वहां "कम्बल" है ग्रौर उसकी किव टीका में "पुर्सु-पुर्सुः" शब्द से व्याख्या की गई है। हत्कमल में ईश्वर की स्थित ग्रथवा चिन्तन संस्कृत में सामान्य है—

हृदयाम्भोर्षहं चापि व्याकोचं भवति स्फुटम् । तत्र पश्येत् परात्मानं वासुदेवमकत्मषम् ॥ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् ६६ पृ.३३४ ...ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे विनश्यन्ति । तस्माद्भृदयपुण्डरीककरिंग्कायां परमात्मोविभीवो भवति ॥

त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् ग्र.५ पृ.३६७

हृत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत् परमेश्वरम् । मेत्रेय्युपनिषद् १.८ का पूर्वाधे, पृ.२३ =

हृदयग्रन्थिहीनोऽस्मि हृदयाम्भोजमध्यगः ॥ तदेव ६.१७ का उत्तरार्ध, पृ.२४१

श्रतः पुण्ड्रस्थं हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्यसेत् । एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम् । हृत्पङ्कजे च स्वात्मानं स मुक्तो नात्र संशयः ॥ वासुदेवोपनिषद् ५.४०६

२. लो. कम्बलञ्च।

३. लो. प्ररालञ्च । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान की टीका के श्रनुसार कमल=प्ररााल ।

४-४. लो. टिक्टकं लिङ्गामेव चा। गए।पित-तत्त्व में तिकत की व्याख्या नहीं। स्रागे जाकर रलोक १६ में सब विशेष तिकत हैं। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान यहां स्फुट है। तिकत का स्रथं ईरवर है। रलोक में स्रौर टीका में तिकत का अर्थं लिङ्ग है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के रलोक ५४ में तिकत का प्रयोग महादेव के लिए हुम्रा है। स्रौर पुनश्च रलोक ५५ में तिक्कक ईरवर है— तिक्तमेवं महादेवो महाजीवो महेरवर:। धर्द्धनञ्चयमेयेव? उपदेशो निगद्यते।।१४॥

सं ह्यं महादेव सिर तिक्त ङरिनर । सं ह्यं महेश्वर सिर जीव । कद्यङ्ग नि माया कतोनं चृमिन् । मङ्कन भटार । अन् पिनकजीव नि रात् कवेः । अनन् कतोनं शरीर । इक त कवेः । य उपदेश ङरन्य । लिं भटार रि सं कुमार ॥ तिक्तकमीश्वरं ज्ञेयं शिवेन समुदाहृतम् । चयेन दर्शनं तंस्मिन् तूर्यान्तस्य निदर्शनम् ॥४५॥

सं ह्यं हिनजरकॅन् भटार । इ त्ङः रि तिक्त । कद्यङ्ग नि माया कतोनि चृमिन् मङ्कन त सिर कतोनं चित्त । सं ह्यं ईश्वर सिर तिक्त निहन् ॥ ("तूर्यान्त" महोदव हैं— तूर्यान्तञ्च महादेवं— ४७ क) ५-५. लो. शरीरे यतये दिन्यते। ६-६. लो. तस्थप्य पहेश्वरः।

७. लो. कम्बल।

द. लो. दिब्य ।

६. लो. शीवा ।

१०. लो. पृतिष्ट

### 38

<sup>¹</sup>म्रङ्ग<sup>ुष्</sup>ठमात्रोऽयं<sup>२</sup> स्फटिकाभो³ महेरवरः<sup>४</sup> । शरीरायतने<sup>४</sup> दिव्ये<sup>६</sup> <sup>°</sup>तत्र चिन्त्यो महेरवरः<sup>8</sup> ॥१६॥

कुनङिकं तिक्त साङ्गुष्ठ प्रमाणन्य । प्रभाव भटारेश्वर ° कदि स्फटिक । इकं शरोर तुल्य पर्य्यङन् । इङ्कान त भटार भेग्रङॅनङॅन् नित्यशः ।।

१. शिव का हृदय में चिन्तन करना आभ्य-न्तर लिङ्गार्चन है। आत्मलिङ्ग का भी यही अर्थ है। परलिङ्ग अर्थात् बाह्यलिङ्ग की पूजा पुष्प, धूप,दीप, प्रगावादि मन्त्रों से होती है। किन्तु आभ्यन्तर लिङ्गार्चन में हृदयस्थित शिव का ध्यान किया जाता है।

लिङ्गमहापुराण १.२ ज.१...में हृदयस्थ शिव का चिन्तन इस प्रकार है—

ग्राभ्यन्तरं प्रवक्ष्यामि लिङ्गार्चनिमहाद्य ते ॥ (२७वें ग्रध्याय का ग्रन्तिम श्लोक)

ग्राग्नेयं सौरममृतं बिम्बं भाव्यं तथोपरि । गुरात्रयं च हृदये तथा चात्मत्रयं क्रमात् ॥१॥ तस्योपरि महादेवं निष्कलं सकलाकृतिम् । कान्तार्धारूढदेहं च पूजयेद् ध्यानिवद्यया ॥२॥ ततो बहुविधं प्रोक्तं चिन्त्यं तत्रास्ति चेद्यतः । चिन्तकस्य ततिश्चन्ता ग्रन्यथा नोपपद्यते ।।३।।
पुरे शेते पुरं देहं तस्मात्पुरुष उच्यते ।
याज्यं यज्ञेन यजते यजमानस्तु स स्मृतः ।।१।।
ध्येयो महेश्वरो ध्यानं चिन्तनं निर्वृतिः फलम् ।
प्रधानपुरुषेशानं यथातथ्यं प्रपद्यते ।।६।।
इह षड्विशको ध्येयो ध्याता वै पञ्चिवशकः ।
चतुर्विशकमव्यक्तं महदाद्यास्तु सप्त च ।।७।।
कर्ता यदि महादेवः परमात्मा महेश्वरः ।
तथा कारियता चैव कुर्वतोऽल्पात्मनस्तथा ।।१२।।
नित्यो विशुद्धो बुद्धश्च निष्कलः परमेश्वरः ।।१३।।
कालः करोति सकलं कालं कलयते सदा ।
निष्कलं च मनः सर्वं मन्यते सोऽपि निष्कलः ।।१४।।
कर्मणा लस्य चैवेह जगत्सर्वं प्रतिष्ठितम् ।।१४।।
विभूतयश्च रुद्धस्य मत्वा सर्वत्र भावतः ।
सर्वं रुद्ध इति प्राहुर्मु नयस्तत्त्वर्दाशनः ।।२०।।

पुरुषो वै महादेवो महेशानः परः शिवः । एवं विभूविनिर्दिष्टो ध्यानं तत्रैव चिन्तनम् ॥२२॥

तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में यह श्लोक ५७वां श्लोक है। इसके लोन्तार के पाठ गग्गपिततत्त्व के पाठों के साथ साथ दिए हैं। टीका भी लगभग समान है—कुनिङकं तिक्त। साङ्गुष्ठ प्रमाग्गन्य। प्रभाव भटारेश्वर कदि स्फिटिक। शरीर शून्य कह्यङन्। मङ्कन त भटारेश्वर। ग्रङनङन्तानकु सं कुमार।।

२. लो. ग्रङ्ग स्थमयम्। तरव सं ह्यं महाज्ञान— ग्रङ्ग ष्टमत्रमस्थाय । कठोपनिषद् २.१.
१२-१३ में ईश्वर ग्रङ्ग ष्ठमात्र है—
ग्रङ्ग ष्ठमात्रः पुरुषो मध्य ग्रात्मिन तिष्ठति ।
ईशानो भतभव्यस्य न ततो विजिगुप्सते ॥
एतद्वै तत् ॥१२॥
ग्रङ्ग ष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाघूमकः ।
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥
एतद्वै तत् ॥१३॥
श्वेताश्वतरोपनिषद् ३.१३ में भी शिव स्जीको
ग्रङ्ग ष्ठमात्र कहा गया है—
सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥११॥
महार्न्प्रभुर्वे पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवर्तकः ।

सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥
ग्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये
सन्निविष्टः ।

हृदा मन्वीशो मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुर मृताते भवन्ति ॥१३॥

लिङ्गमहापुराएा (१.८८.८८-८६) में ईश्वर ग्रङ्गुष्ठप्रमाएा है। कवि टीका में भी ईश्वर को ''साङ्गुष्ठप्रमाएा'' कह कर स्पष्टीकरएा किया गया है।

पुरुषोऽसि पुरे शेषे त्वमङ्ग ष्ठप्रमागातः । ग्राश्रितश्चैव चाङ्ग ष्ठमीशः परमकारगम् ॥८८॥ सर्वस्य जगतश्चैव प्रभुः प्रीगातु शाश्वतः । त्व देवानामसि ज्येष्ठो रुद्रस्त्वं च पुरो वृषा ॥८८॥

३. लो. स्फटीकाभ । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान— स्फटिकभं । महेश्वर स्फटिकाभ है, यथा—— ततः स्फटिकसंकाशं देवं निष्कलमक्षरम् । कारणं सर्वदेवानां सर्वलोकमयं परम् ॥४६॥

लिङ्गमहापुराग १.२८.४६ (शिवतत्त्व को व्याख्या में शिव जी का वर्गान करते समय)

चिन्त्य शिवरूप के वर्गानप्रसङ्ग में स्फिटिन काभ विशेषण दर्शनीय है— प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेद् देवं त्रियम्बकम् । पञ्चवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फिटिकसन्निभम् ॥३॥ शैवीं तनुं समास्थाय पूजयेत्परमेश्वरम् ॥४॥ तदेव १.२६.३-४

पञ्चवक्त्रं दशभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभम् ॥३४॥ तस्य सारूप्यतां स्मृत्वा दहेत्पापं नरस्तदा । शिवं ततः समुत्थाप्य पूजयेत्परमेश्वरम् ॥३६॥ शिवमहापुरारा २क.११.३४,३६

वृहस्पतितत्त्व श्लोक १४ में परमशिव के वर्णन में भटार परमशिव के शरीर का वर्ण स्फिटिकवर्ण है—नहन् पिनकशरीर भटार भास्वर स्फिटिकवर्ण। गर्णपिततत्त्व के प्रथम श्लोक में भी सदाशिव के स्फिटिकवर्ण होने का उल्लेख है—सदाशिव मङस्थान रि जिह्वाग्र। शुद्ध स्फिटिकवर्ण। शुद्ध स्फिटिकवर्ण पञ्चवर्णों में से एक है—ज्रो नि बिन्दुसारमिणक्। हन शुद्ध स्फिटिक रि ज्रो नि शुद्धस्फिटक। हन शून्यनिर्वाण।

४. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान-महैश्वरं।

५. लो. शरीरे यतने । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान —शरीरयकने ।

६. लोः दिब्येः । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान— दिब्य । तृतीय पाद की स्कन्धोपनिषद् १० पृ.३५७ से तुलना कीजिए—

देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः । त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् ।। शिवमहापुराएा (३.१.११,पृ.५०)में शरीर की शुद्धि स्रावश्यक है—

देहशुद्धि ततः कृत्वा मूलमन्त्रं न्यसेत्क्रमात् । सवेत्र प्रग्णवेनैव षडङ्गन्यासमाचरेत् ॥३७॥ कृत्वा हृदि प्रयोगं च ततः पूजां समाचरेत् ॥३८॥

७-७. लो. ततिच्ण्टामहेश्वरः । तत्त्व सं ह्यं

महाज्ञान-तत्र चित्ते महेश्वरं ।

दः लोः पृमगान्य ।

६. लो पृभव। संस्कृत इलोक में ग्राए ग्राभा शब्द के लिए कवि टीका में "प्रभाव" प्रयुक्त हुग्रा है।

१० लो भटारश्वर।

११-११. लो. ग्रङ्गाङँनित्यास । किव में नित्यशः शब्द का प्रयोग होता है । संस्कृत में भी पौराणिक ग्रन्थों में पाद के ग्रन्त में नित्यशः बार बार ग्राता है—िलङ्गमहापुराण ५६.५. पृ.५६; शिवमहापुराण २ग.४.२७ पृ.१२७; २ग.१३.३२ पृ.१३६; २घ.२.२० पृ.१६३, इत्यादि।

२०

<sup>१</sup>विचारगतो?ते ? स्रात्मा<sup>२</sup> तिक्तमेवमुदाहृतम् । सप्तद्वीपप्रमारगश्च<sup>४ ५</sup>राजा भवति वीर्यवान्<sup>४</sup> ॥२०॥

न्दिनकं मपुङ्गंुमवाद<sup>६</sup> जातिन्य<sup>९</sup>। श्रनुजरिक्नकं तिक्त । मद्व तिकं तिक्त । साङ्गुष्ठ<sup>५</sup> गांन्य<sup>६</sup> । हन पड <sup>१°</sup>लवन्तूस<sup>१°</sup> पितु । श्रपन् येक सप्तद्वीप<sup>१</sup>। ङरन्य । मङ्कन भटारेश्वर सिर । महाप्रभाव<sup>१२</sup> तन् व्यापक । नहन् लि नि मपुङ्गुं । श्रपन् सिनङ्गुः मद्व सं पण्डित ।।

 तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में इस क्लोक का पूर्वार्ध भिन्न है—
 न त्वेवं तु वदन् मन्दस्तिक्तभेवमावदत् ।
 सप्तद्वीपप्रमारगञ्च राजा भवति वीर्यवान् ॥ ५८॥

लोन्तार में— तबेहन्तु वदन्मन्दः तिक्तमेत्रमावचद् । सप्तद्वोपप्रमागाञ्च राज भापति वीर्य्यवान् ॥ रलोक १६ में ईरवर को साङ्गु र्व्ठप्रमारा अथवा ग्रङ्गु व्वाविष्ठ कहकर उसकी व्याख्या "कुन-क्रिकं तिक्त । साङ्गव्यप्रमाणन्य' वाक्य द्वारा की गई है। ग्रर्थात् ईरवर तिक्त है (दे. रलोक १० का दूसरा पाद-तिक्तकृष्णं ध्रुवम्भवेत्)। मन्द यह नहीं समभ पाता कि ईरवर का प्रमाण अङ्गव्यमात्र कैसे हो सकता है। उस के अनुसार उसका प्रमाण सप्तद्वीप होना चाहिए अन्यथा वह महाप्रभाव कैसे होगा। वह राजा के समान वीर्यवान् है ग्रथवा शक्तिशाली प्रभु है ग्रथीत् उसका प्रभाव व्यापक है। इस प्रकार वह तिक्त की व्याख्या भी दूसरी प्रकार करता है।

लिङ्गमहापुराण १.२०.५५... में विष्णु के लिए सप्तलोकाधिप पद भ्राया है—
स त्वं च नो महायोगी त्वमीड्यः प्रणवात्मकः

म्रद्य प्रभृति सर्वेशः श्वेतोष्णीषविभूषितः ॥५६॥ पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन् सप्तलोकाधिपः प्रभो ॥५७॥

112211

सप्तद्वीप ग्रादि तो ईश्वर के ग्रङ्गमात्र हैं— सप्तपातालपादास्त्वं धराजघनमेव च । वासांसि सागराः सप्त दिशश्चैव महाभुजाः ॥१५॥ द्यौर्मू र्घा ते विभो नाभिः खं वाग्रुर्नासिकां गतः । नेत्रे सोमश्च सूर्यश्च केशा वै पुष्करादयः ॥१६॥ नक्षत्रतारका द्यौश्च ग्रैवेयकविभूषग्गम् ॥१७॥ लिङ्गमहापुराग् १,३६.१५...

ब्रह्मा और विष्णु द्वारा की गई ब्रह्मनारायण की स्तुति में नारायण अप्रमाण और अप्रमेय हैं— अप्रमाणाय सर्वाय अव्ययायामराय च ॥४६॥ अप्रमेयाय गोप्त्रे च दीप्तायानिर्गुणाय च ॥६६॥ तदेव १.२१.४६...

२. लो. विचरगतो ते ग्रत्मा।

३. लने. टिक्तामैवरुदाहृदः।

४. लो. <sup>°</sup>प्रमग्रञ्च ।

५-५. लो. राज भवति वीर्यावन् ।

६. लो. मवद । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में भी "मवद" है ।  $\sqrt{}$ वाद से "मवाद" रूप ONW. में दिया है—मवाद to quarrel.

७. लो. जतिन्य ।

८. लो. सङ्गुष्ठ ।

६. लो. गॅंन्य।

१०-१०. लो. लवनुषा ।

११. सप्तद्वीप ग्रौर उनके ईश्वर निम्नलिखितः हैं--

सप्तद्वीपा तथा पृथ्वी नदीपर्वतसकुला । समुद्रैः सप्तभिश्चैव सर्वतः समलङ्कृता ॥१॥ जम्बूः प्लक्षः शाल्मिलश्च कुशः क्रौञ्चस्तथैव च । शाकः पुष्करनामा च द्वीपास्त्वभ्यन्तरे क्रमात्

जम्बूद्वीपेश्वरं चक्रे स्राग्नी ध्रं सुमहाबलम् ।
प्लक्षद्वीपेश्वरश्चापि तेन मेधातिथिः कृतः ॥१६॥
शाल्मलेश्च वपुष्मन्तं राजानमभिषिक्तवान् ।
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान् नृपः ॥२०॥
द्युतिमन्तं च राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत् ।
शाकद्वीपेश्वरं चापि हब्यं चक्रे प्रियव्रतः ॥२१॥
पुष्कराधिपति चक्रे सवनं चापि सुव्रतः ॥२२॥

लिङ्गमहापुरागा १.४६.२... पृ.७२

कविग्रन्थ "भुवनसंक्षेप'' में सप्तद्वीप तथा उनके ग्रिधिष्ठित देवता इस प्रकार हैं— जम्बुद्वीपश्च शङ्खश्च कुशः क्रौञ्चस्तथैव च । शाल्मिलश्चैव गोमेदः पुष्करो द्वीपसप्तकः ॥७१॥

जम्बुद्धीप ङ तुम्पुक् । शङ्क्षद्धीप ङ बृंसिलन् । कुशद्धोप ङ श्रम्पु । क्रौञ्चद्धीप ङ लिम्प । शाल्मिल-द्धीप ङ पुरुपुरु । गोमेदद्वीप ङ पुसुःपुसुः । पुष्करद्वीप ङ श्रति । नहन् तं सप्तद्वीप नि शरीर कम् कुमार ॥

जम्बुद्वीपे महादेवः शङ्खद्वीप ईश्वरो भवेत् । कुशद्वीपे च शङ्करः क्रौञ्चद्वीपे तु रुद्रकः ॥७२॥ शाल्मली च भवेद् ब्रह्मा गोमेदे विष्णु रुच्यते । पुष्करे च शिवो ज्ञेय एतद् द्वीपस्य लक्षरणम् ॥७३॥ इकं जम्बुद्वीप महादेव ह्यंन्य । शङ्खद्वीप ईश्वर ह्यंन्य । कुशद्वीप शङ्कर ह्यंन्य । क्रौञ्चद्वीप रुद्र ह्यंन्य । शाल्मलिद्वीप ब्रह्मा ह्यंन्य । गोमेदद्वीप विष्णु ह्यंन्य । पुष्करद्वीप शिव ह्यंन्य । नहन् तं सप्तद्वीप ङ्के शरीर ह्यंन्य । १२. लो. महापृभवा ।

२१

<sup>°</sup>वामे बाहौ स्थितो<sup>२</sup> विष्णुर्दक्षिणे वा चतुर्मु खः<sup>3</sup>। <sup>४</sup>महेश्वरस्तु मध्यस्थो<sup>४</sup>ृविष्णुपि चेतवुनो<sup>४</sup> ?।। २१।।

कलिङन्य कहनन्<sup>६</sup> सं ह्यं विष्णु हन रिं केरि सं ह्यं ब्रह्मा । भटार शिव सिर मुिङ्कि मध्य ।  $\frac{1}{2}$  संक्षेपन्य । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । ग्रवक् भटार ॥

इति सं ह्यं लिङ्गोद्भव<sup>8</sup>।

ग्रं वं ग्रीं नं [यं] ग्रं मं न्नं शिं उं मं ग्रं

१. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के लोन्तार में इस श्लोक का वर्णयोग इस प्रकार है— बाह्य बाहूस्थितो विष्णुः दक्षिणञ्च चतुर्मु का। महेश्वरः समुद्भवः ब्रह्मा विष्णुश्च कोविभोः।५६॥ इसका गुद्ध स्वरूप—

वामे बाहौ स्थितो विष्णुर्दक्षिगो च चतुर्मु खः। महेरवरसमुद्भवौ ब्रह्मा विष्णुरुच द्वावुभौ ॥५६॥

इसकी कवि टीका निम्नलिखित है—सं ह्यं विष्णु, सिर मुंग्वि बाहु केरि । सं ह्यं ब्रह्मा । सिर मुंग्वि बाहु त्ङॉन् । भटार महेश्वर । सिर मुंग्वि पत्ङःतङहन् सं ह्यं ब्रह्मा विष्णु । सं ह्यं तिग हवक् भटार । संक्षेपन्यन् तिग । सं ह्यं ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर । भ्रवक् भटार सिर ॥ तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान तथा गरापिततत्त्व दोनों की टीकाएं सर्वथा स्पष्ट हैं। विष्णु, बाएं हाथ की ग्रोर हैं, ब्रह्मा दाहिनी ग्रोर हैं, ग्रौर महेरवर मध्य में हैं। ये तीनों भटार का शरीरस्वरूप हैं।

ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश्वर की यह स्थिति शिवमहापुराण एवं लिङ्गमहापुराण में भी विद्यमान है–

पुरा यदा शिवो देवो निर्गुगो निर्विकल्पकः । ग्ररूपः शक्तिरहितश्चिन्मात्रस्सदसत्पर : ।।१२॥ ग्रभवत्सगुगाः सोऽपि द्विरूपः शक्तिमान् प्रभुः ।।१३॥ तस्य वामाङ्गजो विष्णुर्जं ह्याहं दक्षिगाङ्गजः । रुद्रो हृदयतो जातोऽभवच्व मुनिसत्तम ।।१४॥ सृष्टिकर्ताभवं ब्रह्मा विष्णुः पालनकारकः । लयकर्ता स्वयं रुद्रस्त्रिधाभूतस्सदाशिवः ॥१४॥ शिवमहापुराण २ख.१.१२...पृ.६७

ग्रथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ ॥१॥
युवां प्रस्तौ गात्राभ्यां मम पूर्वं महाबलौ ।
ग्रयं मे दक्षिणे पाद्यें ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२॥
वामे पाद्यें च मे विष्णुर्विद्यात्मा हृदयोद्भवः ॥३॥
त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुभवाख्यया ।
सर्गरक्षालयगुर्णैर्निष्कलः परमेद्यरः॥१२॥

लिङ्गमहापुराण १.१६.१...पृ.२६ शिवमहापुराण में निर्विकारी प्रभु के शरीर से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्पन्न हुए। लिङ्गमहापुराण में भी स्थित सर्वथा स्पष्ट है। "ब्रह्माविष्णुभवाख्यया" पद "ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ग्रवक् भटार" के बहुत समीप है।

सृष्टि के क्रम में सर्वप्रथम शरीरधारी महे-श्वर हैं। ततः उनके वामाङ्ग से विष्णु और दक्षिणाङ्ग से ब्रह्मा हुए — महेश्वरः परोव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् ॥६१॥ स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते। तस्य वामाङ्गजो विष्णुः सर्वदेवनमस्कृतः ॥६३॥ दक्षिणाङ्गभवो ब्रह्मा सरस्वत्या जगद्गुरः ॥६४॥ लिङ्गमहापुराण १.७०.६१...पृ.१२७

२. लोन्तार में पहले तीन शब्द इस प्रकार हैं— भष बहो स्तितो। "भष" भ्रष्ट है। टीका के स्रनुसार "वाम" (=केरि) होना चाहिये।

३. लो. चतुर्मु कः।

४-४. लो. महेश्वरात्म मध्यस्तम् । "महेश्व-रात्मा मध्यस्थः" पाठ लोन्तार के ग्रधिक समीप होगा । प्र. लोन्तार में श्लोक का चतुर्थ पाद सर्वथा अस्फुट है।

६. लो. कनन्।

७. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में श्लोक की कवि टीका के पश्चात् लिङ्गोद्भव का वर्गन नहीं है। किन्तु गरापिततत्त्व में ब्रह्मा, विष्णु स्रौर महेश्वर के पश्चात् लिङ्गोद्भव दिखाया गया है। लिङ्ग-महापुराएा के अनुसार विष्णु = योनि, ब्रह्मा = बीज, और महेश्वर बीजी हैं। लिङ्गोद्भव प्रथम बीज है। समस्त प्रसङ्ग इस प्रकार है-हेतुरस्याथ जगतः पुरारापुरुषोऽन्ययः । बीजी खल्वेष बीजानां ज्योतिरेकः प्रकाशते ।।७०॥ प्रधानमव्ययो योनिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः ॥७१॥ मम चैतानि नामानि नित्यं प्रसवधर्मिगाः। यः कः स इति दुःखार्तैर्द्धं श्यते यतिभिः शिवः ।।७२।। एष बीजी भवान्बीजमहं योनिः सनातनः । स एवमुक्तो विश्वातमा ब्रह्मा विष्णुमपृच्छत ॥७३॥ भवान् योनिरहं बीजं कथं बीजी महेरवरः। एतन्मे सूक्ष्ममव्यक्तं संशयं छेत् मर्हसि ॥७४॥ ग्रस्मान्महत्तरं भूतं गुह्यमन्यन्न विद्यते । महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पदम् ॥७६॥ द्विविधं चैवमात्मानं प्रविभज्य व्यवस्थितः । निष्कलस्तत्र यो व्यक्तः सकलश्च महेश्वरः ॥७७॥ यस्य मायाविधिज्ञस्यागुम्यगहनस्य च। पुरा लिङ्गोद्भवं बीजं प्रथमं त्वादिसर्गकम् ॥७५॥ मम योनौ समायुक्तं तद्वीजं कालपर्ययात्। हिरण्यमक्रुपारे योन्यामण्डमजायत ॥७६॥ शतानि दशवर्षागामण्डमप्सु प्रतिष्ठितम् । म्रन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्द्विधाकृतम् ॥८०॥ इत्यादि

> लिङ्गमहापुराग १.२०.७०... गगापतितत्त्व के समान लिङ्गोद्भव शिवमहा-

पुराग ग्रौर लिङ्गमहापुराग में नहीं है। प्रगाव-लिङ्ग ग्रौर पञ्चाक्षर-लिङ्ग इस प्रसङ्ग में उल्लेख-नीय हैं। प्रगाव ग्रर्थात् ग्रों—ग्रं उं मं ग्रौर नं मं शिं वं यं, ये पञ्चाक्षर लिङ्गोद्भव में भी हैं— तदेवं लिङ्गं प्रथमं प्ररावं सार्वकामिकम् ।।२७॥ सूक्ष्मप्ररावरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलम् । स्थूललिङ्गं हि सकलं तत्पञ्चाक्षरमुच्यते ।।२८॥ शिवमहापुरारा १.१८.२७,२८ पृ.२२

**२२** <sup>°</sup>हृदये<sup>२</sup> सूक्ष्मभूतञ्च<sup>3</sup> ४शिवस्तिष्ठति नित्यतः४ । <sup>४</sup>सूक्ष्मचित्ते विभुत्वञ्च<sup>४ ६</sup>ततो ज्ञेयः शिवः स्मृतः<sup>६</sup> ।।२२।।

मङ्कन सूक्ष्म<sup>७</sup> निं हित सूक्ष्म । उमङ्ग**ुः त भटार शिव<sup>५</sup> । किनव्रुहन्** त य देनि ज्ञान । कतुतुरिनर भटार शिव लना ॥

१. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के लोन्तार में प्रस्तुत श्लोक विस्तृत किव टीका सहित कुछ भिन्न है—
हृदये सूक्ष्मभूतञ्च ज्ञाने तिष्ठित नित्यशः।
सूक्ष्मत्वञ्च विभुत्वञ्च कथं ज्ञेयो ह सि तो स्थित ?

रि समङ्कन नि सूक्ष्म ङित । तथापिन्य मङ्कन किनब्रुहन्त य देनि ज्ञान । हमॅडन्य व्कसन् । उमुङ्गुः रि ज्ञान लना । सयोद्य लवन् भटार । हन त शून्य सकें शून्य । हन त मिलत् सकें मिलत् । परमकैवल्य । निराश्रय ङरन्य । तन्कि-नहनन् देनि सुखदुःख । मङ्कन लि भटार ।।

"हन त शून्य..." टीका गरापिततत्त्व मैं

ग्रगले इलोक का भाग है।

२. लो. हृदयै ।

३. लो. सूक्ष्मभूच्च ।

४-४. लो. शीवः तिष्ठति नित्यातः ।

**५-५. लो. सूक्ष्मचीत्तनिभुवञ्च** ।

शुद्ध हृदय में शिव का ज्ञान होता है— शुद्धे चेतसि तस्यैव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते ॥

त्मन्नाम प्रकासत् ।। योगशिखोपनिषद् १.६५

६-६. लो. ततो ज्ञैयः शीवा स्मृतः ।

७. लो. सुक्ष्म।

द. लो. शीवा।

**२३** <sup>³</sup>हृदयस्थं सदाशिवं२ **हृदश**न्ते<sup>३</sup> गुह्यालयम् । <sup>४</sup>शून्यातिशूस्यं चिन्**द्यते**<sup>४</sup> परं कैवल्यमुच्यते<sup>४</sup> ॥२३॥

रि हृदय कहनन् भटार लना । रि व्यस्य नि हित । य त सिनङ्गः गुह्यालयः ङरन्य । स्रत्यन्त सूक्ष्मन्य । जून्य नि जून्य । स्रलित्सकेङलित् । य परम कैवल्य॰ निश्चेयस॰ ङरन् । तन् कहनन् देनि सुखदुःख<sup>६</sup> ॥ १. तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में इस श्लोक से पूर्व एक अधिक श्लोक है। उसका भ्रष्ट पाठ निम्नलिखित है—

हृदये पद्माकोशश्च मुक्षरं त्रिपदं ज्ञेयः । सर्वस्य यथा नि महात् स्थानं सस्य प्रतिष्ठति ॥६१॥

हन त पद्म रिंहित। हन त पद्म रिं परुपरु। यत पद्मकोष ङरन्य। हन त हृदय त्रिपद ङरन्य। सुमुं संह्यं मल्यविः। इकत कवेः। य त्रिपद ङरन्य। उङ्गिति रात्कवेः।

गरापिततत्त्व के ब्लोक २३ से ग्रगला क्लोक भी भिन्न है—

सूर्यकोटिसहस्राभं हृदयं विमलं शुभम् । हृदयान्तं पदं शून्यं परं कैवल्यमुच्यते ॥६२॥

इकं हित मिललं मिलित्। य पड लवन् ग्रादित्य सेवु। तेजन्यालिलं परिपूर्ण रिङ्यु। तुम्पुक् निं हित येक पद शून्य। य सिनङ्गुः परकैवल्य।

२-२. लो. हृदयं स्थयै उचवा ।

गरापिततत्त्व का प्रथम पाद किव टीका के अनुसार है। हृदयान्त में गुह्यालय है। शून्याति-शून्य का चिन्तन करने से परमकैवल्य की प्राप्ति होती है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के अनुसार हृदयान्त में जो शून्य पद, वह ही परमकैवल्य है। हृदय में ईेश्वर की प्रतिष्ठा और उसका चिन्तन उपनिषदों में यत्र तत्र उपलब्ध है।

हृदयं का महत्त्व-

.....किस्मन्तु रूपारिए प्रति क्ठतानीति हृदय इति होवाच, हृदयेन हि रूपारिए जानाति, हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि ...।।२०।।...श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच, हृदयेन हि श्रद्धां जानाति, हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता...।।२१॥... रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादिप प्रतिरूपं जातमाहुर्ह् दयादिव सृप्तो, हृदयादिव निर्मित इति हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितम्॥२२॥.....हृदयेन हि सत्यं जानाति, हृदये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितम्...॥२३॥ (बृहदारण्यकोपनिषद् ३.६, ईशादिविंशतिशतो-त्तरोपनिषदः पृ.१०६-११०)

हदयं वै सम्राडिति होवान, हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनं, हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । हृदये ह्येव सर्वािए। भूतानि प्रति-ष्ठितानि भवन्ति, हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म । नैनं हृदयं जहाति...।।७॥ तदेव ४.१.७, पृ.११३

ईश्वर की हृदय में स्थिति है—
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति।।
श्वेताश्वतरोपनिषद् ४.२०, पृ.१३६

स्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ॥

तदेव ३.१३ पूर्वार्घ, पृ.१३७

परमात्मिन हृदि संस्थिते देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रभामनोबुद्धिशून्यं भवति ॥

पैङ्गलोपनिषद् ४,६, पृ.४२५

हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राग्गाः प्रतिष्ठिताः । हृदि त्वमिस यो नित्यं तिस्रो मात्रा परतस्तु सः ॥ ग्रथर्ववेदेऽथर्वेशिरउपनिषद् पृ.१७२

कवि ग्रन्थ भुवनसंक्षेप में त्रिदेवता हृदय में स्थित हैं—

हृदि मूले स्थितो रुद्रः राङ्करो हृदि मध्यगः। श्रन्तर्हृदि तु कामः स्यात् त्रिदेवता हृदि स्थिताः।। ।। ५२।।

इकं वित् निं हित रुद्र ह्यंन्य । इत्य वॅतुन्य । इ त्ङः शङ्कर ह्यंन्य । सम वॅतुन्य । रिं तुंतुं काम ह्यंन्य । राग वॅतुन्य । निहन् तं ह्यं निं हित ।। हृदय में ईश्वर का चिन्तन उपादेय है— तथा हृदि ध्यायस्वेति हरिमुक्त्वा हरः स्वहृदि ध्यात्वा दृष्टो दृष्ट इति शिवमाह ॥

बृहज्जाबालोपनिषद् ६.७, पृ.२१५

हृत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम् । साक्षिराां बुद्धिवृतस्य परमप्रेमगोचरम् ।। मैत्रेय्युपनिषद् १७, पृ<sub>.</sub>२८३

स्रतः पुण्ड्रस्थं हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्यसेत् । क्रमादेव स्वात्मानं भावयेन्मां परं हरिम् ॥ एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम् । हृत्पङ्कजे च स्वात्मानं स मुक्तो नात्र संशयः ॥ वासुदेवोपनिषद् पृ.४०६

शुद्धे चेतिस तस्यैव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते ॥६४॥ मनः सर्वत्र संगृह्य श्रोङ्कारं तत्र चिन्तयेत् ॥७१॥ ध्यायेत सततं प्राज्ञो हृत्कृत्वा परमेश्वरम् ॥७२॥ योगशिखोपनिषद् १.६४..., पृ.४४८

३. लो. हृदयन्तङ् ।

४-४. लो. सून्यचन्यतयी ।

यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् ।

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् ॥

कैवल्योपनिषद् १.१६, पृ.१४३

५. लो. परन्भेवल्यमुच्यते । बलि-लिपि में भ तथा क के लिखित रूप बहुत समीप हैं ।

कैवल्य सर्वश्रेष्ठ है। यही लक्ष्य है। नारद-परिव्राजकोपनिषद् (१.२०, पृ. ३२८) में कैवल्य की व्याख्या की गई है—--

सूर्यो न यत्र भाति, न शशाङ्कोऽपि, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, तत्कैवत्यमित्युप-निषत्।

मोहजालकसंघातो विश्वं पश्यति स्वप्नवत् ।

सुषुप्तिवद् यश्चरित स्वभावपरिनिश्चलः ।।१६४।। निर्वाराणदमाश्रित्य योगी कैवल्यमश्नुत इत्युपनिषत्।। शुक्लयजुर्वेदीय त्रिशिखिब्राह्मराोपनिषद् पृ.३३६

... श्रिष्ठलप्रमाणातीतं मनोवाचामगोचरं नित्यमुक्तस्वरूपम् श्रनाधारम् श्रादिमध्यान्तशून्यं कैवल्यं परमं शान्तं सूक्ष्मतरं महतो महत्तरम् श्र-परिमितानन्दिवशेषं शुद्धबोधानन्दिवभूतिविशेषं.... शाश्वतं परमं पदं निरितशयानन्दानन्दतिहत्-पर्वताकारम् श्रद्धितीयं स्वयंप्रकाशमनिशं ज्वलित ॥

त्रिपद्विभूतिमहानारायरणोपनिषद् ग्र. ७,पृ.३७४ ज्ञातं येन निजं रूपं कैवल्यं परमं पदम् ॥१४॥ ग्रसौ दोषैर्विनिर्मुक्तः कामक्रोधभयादिभिः ॥१६॥ योगशिखोपनिषद् १, पृ.४५५

तं दृष्ट्वा शान्तमनसं स्पृह्यन्ति दिवौकसः । लिङ्गाभावात्तु कैवल्यमिति ब्रह्मानुशासनमिति ॥३७॥ नारदपरिव्राजकोपनिषद् ४.३७, ृप्.३१४

भुवनसंक्षेप में कैवल्य के तीन प्रकार हैं— चित्तज्ञानशिवो ज्ञेयः केवलञ्च सदाशिवः। परः परमकैवल्यं तत्र कैवल्यमुच्यते।।६३।।

शिव पिनकचित्त । कैवत्य शून्यता सदाशिव । शून्यतर कैवत्य परमशिव । नहन् तं त्रिलोक कैवत्य ङ ॥

६. लो. गुह्यलय।

७. लो. परमकेवल्य ।

५. लो. निश्चेयश । परं कैवर्ल्य के लिए . ''निश्चेयस'' का प्रयोग शाण्डिल्योपनिषद् (३.४, पृ. ४२०) में हुम्रा है—

एवं यः सततं ध्यायेद्देवदेवं सनातनम् । स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात् । इत्यों सत्यमित्युपनिषत् । लिङ्गमहापुराए। (१.८.१०१...) का प्रसङ्ग कुछ कुछ गरापितितत्त्व के सहस्र है—
महेश्वरं हृदि ध्यायेन्नाभिपद्मे सदाशिवम्।
चन्द्रचूडं ललाटे तु भ्रूमध्ये शङ्करं स्वयम्।।१०१।।
दिव्ये च शाश्वतस्थाने शिवध्यानं समभ्यसेत्।
निर्मलं निष्कलं ब्रह्म सुशान्तं ज्ञानरूपिएएम्।।१०२।।
प्रलक्षरामनिर्देश्यमरारेरूपतरं शुभम्।
निरालम्बमतक्यं च विनाशोत्पत्तिवर्जितम्।।१०३।।
कैवल्यं चैव निर्वारां निःश्रेयसमनुपमम्।।१०४।।

हेयोपादेयरहितं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ज्ञिवम् ॥१०५॥ सर्वोषधिविनिर्मुक्तं ध्यानगम्यं विचारतः ॥१०७॥ मनस्येवं महादेवं हृत्पद्मे वापि चिन्तयेत् ॥१०८॥ साक्षात्समरसेनैव देहमध्ये स्मरी ब्छवम् ॥११२॥ इत्यादि ।

श्रन्तिम पाद के साथ गणपित ।त्त्व का १६वां श्लोक तुलनीय है— शरीरायतने दिव्ये तत्र चिन्त्यो महेश्वरः ॥ ६. लो. सुका दुका ।

**२४** <sup>¹</sup>चतुर्दशाक्षरैः पुष्पैर्¹ विकसितैः <sup>२</sup> सुगन्धिभिः । <sup>४</sup>हृदयपदे न्यस्तं हि<sup>४ ४</sup>यजामि सततं शिवम्<sup>४</sup> ॥२४॥

ङ्कान रिङन्तहृदय कहनन् भटार शिव। पूजान्त शिर सतत मकशरए। सं ह्यं चतुर्दशाक्षर। कयेकि ल्विन्यं। सं। बं। तं। ग्रं। इं। नं। मं। शिं। वं। यं।। ग्रं। उं। मं। ग्रों॥ सिर त सं ह्यं चतुर्दशाक्षर। कहरन् पुष्प सुम्कर्। सुगन्ध मविङ निरन्तर। य त पमूजान्त नित्य सदाकाल।।

१-१. लो. चतुर्न्दसक्षरे पुस्पे । इसे प्रकार से चतुर्दशाक्षरों के लिए "पुष्प" के प्रयोग-प्रसङ्गमें महानिर्वाग्यतन्त्र (५.१४७-१५०, पृ. १४७-१४८) में भावसिद्धि के लिए ग्राए भावरूपी पञ्चदश-पुष्प उल्लेखनीय हैं—
पुष्प उल्लेखनीय हैं—
पुष्पं नानाविधं दद्यादात्मनो भावसिद्धये । ग्रमायमनहङ्कारमरागममदं तथा ।।१४७॥ ग्रमोहकमदम्भं च ग्रद्धेषाक्षोभके तथा । ग्रमात्सर्यमलोभं च दशपुष्पं प्रकीतितम् ।।१४६॥ ग्रहिसा परमं पुष्पं पुष्पिमिन्द्रियनिग्रहः । दयाक्षमाज्ञानपुष्पं पञ्चपुष्पं ततः परम् ।।१४६॥ इति पञ्चदशैः पुष्पैभिवरूपैः प्रपूजयेत् ।।१५०॥ कि में इनको चतुर्दशप्रगाव भी कहा गया है क्योंकि प्रत्येक ग्रक्षर का प्रगाव से सम्बन्ध है (देखिए टिप्पग् ७, Goris पृ.६२) ।

२. लो. विकसितेः ।
३. लो. सुकन्दिनः ।
४-४. लो. हृदयम्पदॅ न्यस्तं ।
४-५. लो. यजिम सतताञ्चिवम् ।
६. लो. मकशरणा ।
७. लो. चतुर्वसक्षर । चतुर्दशाक्षर =
पञ्चब्रह्म + पञ्चाक्षर + त्र्यक्षर + प्रणव

र्म सद्योजात न अ
अ
व = वामदेव मः अ
व = तत्पुरुष शि म
उ
म द = ईशान य → म
द. लो. पमुजन्त ।

# <sup>9</sup>निष्कलाज्जायते<sup>२</sup> नादो<sup>3</sup> नादाद्विन्दुसमुद्भवः<sup>४</sup> । बिन्दोश्चन्द्रसमुद्भवश्<sup>४ ६</sup>चन्द्राद् विश्वः<sup>६</sup> पुनः पुनः ॥२४॥

कलिङन्य इकं <sup>७</sup>निष्कलामिजिलकॅन् नाद<sup>9</sup> । सकें नाद ङमिजिलकॅन् बिन्दु<sup>5</sup> । सकें बिन्दु<sup>5</sup> ङिमिजिन् लकॅनर्धचन्द्र<sup>६</sup> । सकेङर्धचन्द्र<sup>10</sup> ङिमिजिलकॅन् विश्व<sup>10</sup> मलुय्-वलुय् लक्षरणन्य । विश्व<sup>10</sup> ङरन् सं ह्यं प्रणव<sup>12</sup> । सं ह्यं प्रराव<sup>13</sup> जातिन्य<sup>13</sup> ग्रोङ्कार<sup>18</sup> ।।

१. व्लोक २५ से २७ तक प्रगाव की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलीन ग्रवस्थाग्रों का बगान है। २७वें व्लोक को टोका के ग्रन्तिम

वाक्य ''इकङिङरनन् उत्पत्ति स्थिति प्रलीन न् सं ह्यं प्रगाव'' से यह स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में प्रगाव की तीनों स्रवस्थाएं इस प्रकार हैं—

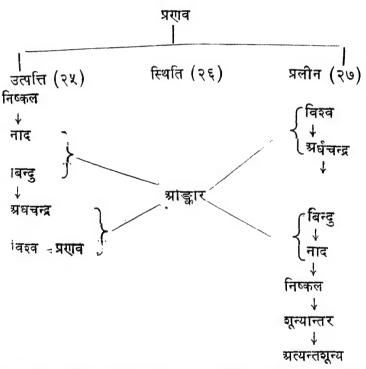

कि ब्रन्य ग्रन्थों में इससे मिलते जुलते विचार उपलब्ध हैं। भुवनकोष में प्रगावतत्त्व श्रौर तत्पश्चात् उसकी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलीन के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक हैं।

भटारी भटार से प्रश्न करती हैं— किमिदं प्रगावं, तत्त्वं ब्रूहि, ब्रूहि च तत्त्वतः।

देव उवाच (लो. देवोवाच)--

श्चर्ननात्परमं मुद्रा मुद्राणां मन्त्रमुत्तमम् ।

मन्त्राणामृत्तमं क्रूटं क्रूटानां प्रणवं परम् ॥

नादनादान्तिबन्दुश्च शरीरं निष्कलं स्मृतम् ।

त्रिविधं प्रणवं देवि ह्रस्वदीर्घंप्लुतं तथा ॥

भूर्भुवः स्वरिति कायतः प्रणवं त्रिविधं स्मृतम् ।

एकबिन्दु महादेवि प्रणवं ह्रस्वमेव च ।

द्विबन्दु प्रणवं दीर्घं त्रिबिन्दु प्रणवं प्लुतम् ॥

एकबिन्दु चोत्पत्तिः द्विबिन्दु स्थितिरेव च। त्रिबिन्दु च प्रलीनके त्रिबिन्दु प्रग्वं स्मृतम् ॥ ब्रह्मा ह्रस्वं तु विज्ञेयो विष्णुर्दीर्घं तथैव च। ईश्वरः प्लुतं विज्ञेयो ब्रह्मा च प्रकृतिर्वेद्यः ॥ विष्णुः पुरुष एव च ईश्वरः पुत्र एव च । त्रिविधं स्वर्गमोक्षदं विष्णुरुत्पत्तिर्महादेवि ॥ ईश्वरः पुरुष एव च ब्रह्मा पुत्रस्तु संवेद्यः। प्रधानमीरवरः प्रोक्तो ब्रह्मा पुरुष एव च। विष्णुः पुत्रस्तथैव च एतत् त्रिभेदलक्षराम् ॥

Goris 7.58-88

म्रथति प्रगाव दीर्घ ह्रस्व प्लूत त्रिबिन्दु एकविन्द् द्विबिन्द्र स्थिति उत्पत्ति प्रलीन विष्सु ईश्वर ब्रह्मा प्रकृति पुत्र--(उत्पत्ति ?) पुरुष पुरुष--(प्रलीन?) उत्पत्ति पुत्र प्रधान--(स्थिति ?) पुरुष

भुवनकोष में ''सिद्धान्त'' का विश्लेषरा इस प्रकार है---

परमशिव — नाद — ईशान सदाशिव — बिन्दु — तत्पुरुष सदारुद्र — ग्रर्धचन्द्र — ग्रघोर प्रधान — (लोन्तार खण्डित) — वामदेव पुरुष--(लोन्तार खण्डित)-साध्य

(Goris. 9.88)

वहीं पर निष्कल →नाद → बिन्दु → अर्थचन्द्र

→विश्व का गरापिततत्त्व के समान ही कम दिया हुम्रा है।

कविभाषा के दूसरे ग्रन्थ भुवनसंक्षीप में निष्कल, नाद, बिन्दु, ग्रर्धचन्द्र, ग्रौर विश्व इन पांचों के स्थान में नादान्त (=निकष्ल), नाद, बिन्दु, अर्धचन्द्र ग्रौर ग्रोङ्कार (विश्वप्रग्णव) हैं---इकं नाद, नादान्त, बिन्दु, ग्रर्धचन्द्र, ग्रोङ्कार पसमूहनिरङ विशेष नि मन्त्र कबेः कम् कुमार । सर्वमोङ्कारतत्त्वं [हि] पत्र्चदेवसवर्राकम् । सशब्द ग्रोङ्कारो ज्ञेयो देवः शृरगोतीमं मूकम् ॥३६। इकं नादान्त, नाद, बिन्दु, ग्रर्धचन्द्र, ग्रोङ्कार, पद…इक कलिम । य त ऋङ्वकॅन् कमुं कुमार ॥ संस्कृत के शिवमहापुरागा और लिङ्गमहापुरागा में पांचों के पांचों का इसी क्रम में उल्लेख न होते हुए भी कविग्रन्थों के साथ यत्रतत्र सादृश्य है— प्रगावोत्पत्ति

भ्रोमितीदं सर्वमिति श्रुतिराह सनातनी । तस्माद्वेतीत्युपक्रम्य जगत्सृष्टिः प्रकीर्तिता ॥५२॥ शिवशक्तिसमायोगः परमात्मेति निश्चितम् । पराशक्तेस्तु संजाता चिच्छिक्तस्तु तदुद्भवा ॥५४॥ ग्रानन्दशक्तिस्तज्जा स्यादिच्छाशक्तिस्तदुद्भवा । ज्ञानशक्तिस्ततो जाता क्रियाशक्तिस्तु पञ्चमी

चिदानन्दसमुत्पन्नौ नादबिन्दू प्रकीर्तितौ । इच्छाशक्तेर्मकारस्तु ज्ञानशक्तेस्तु पञ्चमः ॥५६॥ (उ स्वरों में पांचवां है--- ग्र ग्रा इई उ)

स्वरः क्रियाशक्तिजातो ह्यकारस्तु मुनीश्वर । इत्युक्ता प्ररावोत्पत्तिः पञ्चब्रह्मोद्भवं श्ररा ।।५७॥क्ष शिवमहापुराग ६.१६.५२-५७, पृ.४६२

**अ**ध्यात् शिवशक्ति =परमात्मा  $\rightarrow$ चिच्छिवित  $\rightarrow$ ग्रानन्दशक्ति  $\rightarrow$  इच्छा $^{\circ}$   $\rightarrow$  ज्ञान $^{\circ}$   $\rightarrow$  क्रियाशक्ति ग्रकार मकार उकार बिन्डु नाद

# निष्कल, नाद, बिन्दु, ग्र उ म-

शिव निष्कल हैं। ब्रह्मा व अच्युत द्वारा की गई शिवस्तुति में—नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे (शिवमहापुराण १.१०.२८ का पूर्वार्घ, पृ.८)। शिव से अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद हुए, जो कि प्रणव में एकीभूत हो गए।

त्रोङ्कारो मन्मुखाज्जज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः ॥१६॥ ग्रकार उत्तरात्पूर्वमुकारः पिंचमाननात् । मकारो दक्षिणमुखाद् बिन्दुः प्राङ्मुखस्तथा ॥१८॥ नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधाऽसौ विजृम्भितः । एकीभूतः पुनस्तद्वदोमित्येकाक्षरोऽभवत् ॥१६॥ शिवमहापुराण १.१०.१६...,पृ.८

# श्रीदेव्युवाच—

तत्रादौ श्रोतुमिच्छामि प्रणवार्थं विनिध्चितम् ॥२१।
कथं प्रणव उत्पन्नः कथं प्रणव उच्यते ॥२२॥
तदेव ६.२.२१,२२, पृ.४७२

#### ईश्वर उवाच-

प्रगावार्थपरिज्ञानमेव ज्ञानं मदात्मकम् । बीजं तत्सर्वविद्यानां मन्त्रं प्रगावनामकम् ॥ २ ॥ देवो गुगात्रयातीतः सर्वज्ञः सर्वकृत्प्रभुः । ग्रोमित्येकाक्षरे मन्त्रे स्थितोऽहं सर्वगः शिवः॥४॥ सर्वार्थसाधकं तस्मादेकं ब्रह्मौ तदक्षरम् । तेनोमिति जगत्कृत्स्नं कुरुते प्रथमं शिवः ॥४॥ ग्रकारस्तु मद्गीजं रजस्म्नष्टा चतुर्मुं खः । उकारः प्रकृतियोनिस्सत्त्वं पालयिता हरिः॥२१॥ मकारः पुरुषो बीजी तमस्संहारको हरः । बिन्दुर्महेश्वरो देवस्तिरोभाव उदाहृतः॥ २२॥ नादस्सदाशिवः प्रोक्तस्सर्वानुग्रहकारकः । नादमूर्धनि संचिन्त्यः परात्परतरः शिवः ॥२३॥ शिवमहापुराण ६.३.२..., पृ.४७२-३ निष्कल, नाद, ग्र, उ, म-

तदा समभवत्तत्र नादो वै शब्दलक्षरणः । ओमोमिति सुरश्लेष्ठात्सुव्यक्तः प्लुतलक्षरणः ।।३॥ ग्राद्यं वर्णमकाराख्यमुकारं चोत्तरे ततः ।।४॥ मकारं मध्यतश्चैव नादमन्तेऽस्य चोमिति ॥६॥ तस्योपरि तथापश्यच्छुद्धस्फटिकसुप्रभम् । तुरीयातीतममलं निष्कलं निष्पद्रवम् ॥६॥

तदेव २.१.५.३..., पृ.४५

ग्रस्य मात्राः समाख्याताश्चतस्रो वेदमूर्धनि । ग्रकारश्चाप्युकारश्च मकारो नाद इत्यपि ॥२६॥ ग्रकारश्च महाबीजं रजःस्रष्टा चतुर्मुखः । उकारः प्रकृतियोनिः सत्त्वं पालयिता हरिः ॥२८॥ मकारः पुरुषो बीजं तमःसंहारको हरः । नादः परः पुमानीशो निर्मुगो निष्कलः शिवः॥२९॥ तदेव उत्तरभाग ७.७.२६...,पृ.५५१

बिन्दु, नाद, ग्रा, उ, म—
प्रगावं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मस्थूलविभेदतः ॥ ॥ सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पञ्चाक्षरं विदुः ॥ ६॥ सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्रस्वदीर्धविभेदतः ॥ १२॥

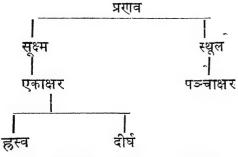

अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम् । बिन्दुनादयुतं तद्धि शब्दकालकलान्वितम् ॥१३॥ दीर्घप्रगावमेव हि योगिनामेव हृद्गतम् । मकारं तं त्रितत्त्वं हि ह्रस्वप्रगाव उच्यते ॥१४॥ शिवः शक्तिस्तयोरैक्यं मकारं तु त्रिकालात्मकम्

बिन्दुनादात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् । बिन्दुः शक्तिः शिवो नादः शिवशक्त्यात्मकं जगत्।। ८७।।

नादाधारिमदं बिन्दु बिन्द्वाधारिमदं जगत्। जगदाधारभूतौ हि बिन्दुनादौ व्यवस्थितौ ॥ ८८॥ बिन्दुनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत्। सकलीकरणाज्जन्म जगत् प्राप्नोत्यसंशयः॥ ८६॥ बिन्दुनादात्मकं लिङ्गं जगत्कारणमुच्यते। बिन्दुर्देवि शिवो नादः शिवलिङ्गं तु कथ्यते॥ ६०॥ शिवमहापूराण् १.१६.८७..., पृ.१७

शिव (=निष्कल) से जगदुत्पत्ति— तव देहात्समुत्पन्नं देव सर्वमिदं जगत्।। लिङ्गमहापुरागा १.३२.४२

> बिन्दु ↓ सदाशिव ↓

> > महेश्वर

गुद्धविद्या, इत्यादि ]

तस्यां विक्षोभ्यमाणायामादौ नादः समुद्वभौ ॥१६॥ नादान्निःसृतो बिन्दुर्बिन्दोर्देवस्सदाशिवः । तस्मान्महेश्वरो जातः शुद्धविद्या महेश्वरात् ॥२०॥ श्रथानन्तसमावेशान्माया कालमवासृजत् । नियति च कलां विद्यां कलातो रागपूरुषौ ॥२२॥ मायातः पुनरेवाभूदव्यक्तं त्रिगुणात्मकम् । त्रिगुगाश्च ततोऽव्यक्ताद्विभक्तास्स्युस्त्रयो गुगाः ।।२३॥

सत्त्वं रजस्तमश्चेति यैर्व्याप्तमिखलं जगत् ॥२४॥ शिवमहापुरागा ७ख.४.१६, पृ.५४७

२. लो. निस्कलजयते ।

३. लो. नघः । शिव(=निष्कल) नादमय है--सगुरास्य महेशस्य लीलया रूपधारिरगः । गोत्रं कुलं विजानीहि नादमेव हि केवलम् ॥२७॥ शिवो नादमयः सत्यं नादिशवमयस्तथा ॥२८॥ शिवमहापुराग २ग.४८.२७,२८, पृ.१८१

४. लो. नदद्वीन्दुः समुद्भवः। यह पूर्वार्धः भुवनकोष" नामक कवि-ग्रन्थ में श्राया है। इसका उल्लेख Goris पृ. ६४टि. में है।

५-५. लो. विनोस्चन्द्रा समुद्भवः ।

६-६. लो. चन्द्राद्विश्वा।

७-७. लो. निस्कलामिजिलकॅनाद ।

द्र. लो. विन्दु।

ह. लो. ° कॅन् हर्द्धचिन्द्रा । तुलना कीजिए—
 सप्त श्रोङ्कार = ग्र,उ,म, ओं, नाद, बिन्दु, श्रर्धचन्द्र
 (Goris पृ.१०६) ।

१०. लो. 'न्द्रा।

११. लो. विश्वा।

१२. लो. पृनवा।

१३. लो. जतिन्य।

१४. द्वीपान्तर में सप्त श्रोङ्कार-मन्त्र इस

प्रकार है-

ओं ओं परमशिव, शून्यात्मने नमः।

. ,, सदाशिव, निष्कलात्मने नमः।

,, ,, सदारुद्र, ग्रन्त्यात्मने नमः।

ग्रों ग्रों महादेव, निरात्मने नमः। ग्रों ग्रं ब्रह्म, श्रात्मने नमः। ,, मं ईश्वर, परमात्मने नमः। ,, उं विष्णु, श्रन्तरात्मने नमः।

### २६

चन्द्रे एा<sup>९</sup> सहितो<sup>२</sup> विश्वो<sup>3 ४</sup>योजितः सह बिन्दुना<sup>४</sup> । <sup>४</sup>नादेन संहृत्यैकधा<sup>४ ६</sup>ग्रोङ्कारः कीर्तितः<sup>६</sup> सदा ॥२६॥

इकं विश्व<sup>3</sup> मसंयोग लवनर्घचन्द्र<sup>9</sup> । म्वं बिन्दु<sup>5</sup> [लवन्] नाद । इकं प्रगाव<sup>8</sup> ग्रर्घचन्द्र<sup>9</sup> म्वं बिन्दु<sup>5</sup> नाद मिपसन् । मत्महन् ग्रोङ्कार व्कसन् ॥

१. लो. चन्द्रेन । विश्व + अधिचन्द्र और बिन्दु + नाद के मिलने से ओड्कार बनता है। प्रशाब की प्रलीनावस्था में पांचों का क्रम इस अकार है—

विश्व ← ग्रर्धचन्द्र ← बिन्दु ← नाद ← निष्कल

२. लो. सहिको । क ग्रौर त में बलिलिपि के ग्रनुकर्ता कई बार भूल कर देते हैं ।

३. लो. विश्वा। विश्व का अर्थ प्रएाव है। टीका में यह स्पष्ट है—इकं प्रएाव अर्धचन्द्र म्वं बिन्दु नाद=ग्रोङ्कार।

४-४. लो. यौगेन स बिन्दुन ।

५-५. लो. बिन्दु संहृत्यनचेका । टीका के ग्रनुसार बिन्दु के स्थान पर नाद चाहिए ।

६-६. लो. उमीकृतस्तीतं ।

७. लो. लवन् हर्द्धचन्द्रा । ह**ं सन्धिनिवार-**सार्थ है ।

द. लो. विन्दु । बिन्दु के लिए कवि हस्त-लेखों में प्रायः विन्दु ग्राता है ।

६. लो. पृनवा।

१०. लो. ग्रर्द्धाचन्द्रा ।

## **२७** विश्वः प्रलीयते चन्द्रे चन्द्रश्च लीयते बन्दौ । बिन्दुश्च लीयते नाद इत्येतत्क्रमलक्षराम् ॥२७॥

इकं विश्व े उमॅत् े रिं ङर्धचन्द्र । इकं ङर्धचन्द्र लोन रिं बिन्दु े । इकं बिन्दु ये विश्व उमॅत् दे रिं नाद । नहन् तं लक्षण निं तत्त्व ।। म्विङकं नाद मुलिः मिरं निष्कल रे । निष्कल के इस्त् मायातत्त्व । प्रधान प्रधान प्रदेश सकोलिहिन नाद ।। म्वः इकं निष्कल पे मुलिः मिरं शून्यान्तर १ । इकं शून्यान्तर मिलिः मिरिङत्यन्तशून्य । मकोलिहिन निष्कल ।। म्वः अनकु सं गरापित । इकिङ्करनन् विश्वति अलीनन् सं ह्यं प्रणाव ।।

१. लो. विश्वा ।

२. लो. प्रलीगाते ।

३. लो. चन्द्रा।

४. लो. चन्द्राश्च।

प्र. लो. उमॅते । संस्कृत क्लोक में किव शब्द का प्रयोग है ।

६. लो. विन्दुः ।

७. लो. विन्दुश्च।

द्र. लो. पियते । ल से ह ग्रौर तत्पश्चात् ह से प ।

ह. लो. नचे । टीका में सर्वत्र "नाद" शुद्ध वर्णयोग है ।

१० लो. इत्यैततकालक्षणम् ।

११. √हॉत्+उम्=हुमॉत्→उमॅत्  $\rightarrow$ 

१२. लो. विन्दु।

१३-१३. लोन्तार में सन्धिरूप है—तोमॅत्

=त+उमॅत्।

१४. लो. निस्कल ।

१५. लो. पृदन ।

१६. लो. सून्यन्तर।

१७. लो. म्रत्यन्तसून्य । श के लिए स— निस्कल चनिष्कल ।

१८-१८. लो. उप्ती स्तिती पृलिनन् ।

१६.. लो. पृनवा।

## २ द्र 'शिवादुत्पद्यते२ चात्मा स्रात्मनः अकृतिस्ततः । <sup>४</sup>प्रकृतेस्तु रविर्जातो<sup>४</sup> १रवेश्चाग्निश्च जायते ।।२ द।।

इकं इं। यत सिनङ्गः शिव°। सकें शिव म्तुतङात्मा, बं। सकेङात्मा म्तुतं प्रकृतिन, सं। सकें प्रकृति म्तुतङादित्य, तं। सकेङादित्य म्तुतङग्निः, ग्रं। नहन् तङ्गत्पिताः संह्यं पञ्चब्रह्म। इं। बं। सं। तं। ग्रं। क्रमन्य।।

१. श्लोक २८ से ३२ तक पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन की ग्रवस्थाग्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए उनका प्रराव में लय है—

 पञ्चब्रह्म की ये तीनों स्रवस्थाएं त्र्यक्षरों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन के ऋमानुसार हैं—

त्र्यक्षर | | | | | | उत्पत्ति (इलो. ३७) स्थिति(३८) प्रलीन (३६) म ग्र उ ग्र उ ग्र उ म म

पञ्चब्रह्म सामान्यतया स=सद्योजात, ब=वामदेव, त=तत्पुरुष, श्र=श्रघोर, श्रौर इ=ईशान के बीज हैं। किन्तु यहां ये ऋमशः इ=

शिव (ईशान), ब=ग्रात्मा (वामदेव),स = प्रकृति (सद्योजात), त=रिव (तत्पुरुष), ग्र = ग्रान्त (प्रघोर) के लिए ग्राए हैं। ग्रघोर का ग्रान्त से सम्बन्ध है। प्रकारान्तर से उसके लिए ग्राप्न शब्द की पुष्टि शिवमहापुरारा में उपलब्ध है—

वपुषश्च रसस्यापि रूपस्तस्याग्नेस्तथैव च । ग्रघोराख्यमधिष्ठानं रूपमाहुर्मनोषिगाः ।। शिवमहापुरागा ३.१.४६, पृ.२६५

ग्रहङ्कारस्तथा चक्षुः पादो रूपं च पावकः । ग्रघोरब्रह्मगा व्याप्तमेतत्पञ्चकमंचितम् ।। शिवमहापुरागा ६.१४.४२

स्रथाचिततया ख्यातमघोरं दहनात्मकम् ॥ लिङ्गमहापुरारा २.१४.२८

ग्रागे उद्धृत स्थलों के श्रनुसार प्रकृति का प्रयोग तत्पुरुष के लिए हुग्रा है, सद्योजात तो मन है। ईशान शिवरूप हैं—— ईशानः शिवरूपश्च गरीयान्प्रथमः स्मृतः (शिवमहापुराग्ग ३.१.४०, पृ.२६५)।

संस्कृत साहित्य में पञ्त्रह्म बहुत प्रचलित हैं।

शिव पञ्चब्रह्मात्मक हैं। उनके ये पांचों रूप सृष्टि के पांच मुख्य तत्त्व हैं। श्र आकाशमात्मानमीशानमादिदेवं मुनीश्वराः। परमेगा महत्त्वेन संभूतं प्राहुरद्भुतम्।।२६।। प्रभुं तत्पुरुषं देवं पवनं पवनात्मकम्। समस्तलोकव्यापित्वात् प्रथितं सूरयो विदुः।।२७।। श्रथाचिततया ख्यातमघोरं दहनात्मकम्। कथयन्ति महात्मानं वेदवाक्यार्थवेदिनः।।२८॥ तोयात्मकं महादेवं वामदेवं मनोरमम्। जगत्संजीवनत्वेन कथितं मुनयो विदुः।।२६॥ विश्वंभरात्मकं देवं सद्योजातं जगद्गुरुम्। चराचरैकभर्तारं परं कविवरा विदुः।।३०॥ पञ्चब्रह्मात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्। शिवानन्दं तदित्याहुर्मुनयस्तत्त्वदर्शिनः।।३१॥

लिङ्गमहापुरागा उत्तरभाग में पञ्चब्रह्मकथन नामक चौदहवां ग्रध्याय है। यही प्रसङ्ग शिव-महापुरागा में ग्रधिक स्पष्ट रूप से दिया है—स्थूलरूपस्वरूपस्य प्रपञ्चस्यास्य सुवत। पञ्चधावस्थितं यत्तद् ब्रह्मपञ्चकिमध्यते ।।३६॥ पुरुषः श्रोत्रवाण्यौ च शब्दाकाशौ च पञ्चकम्। व्याप्तमीशानरूपेगा ब्रह्मणा मुनिसत्तम ।।४०॥ प्रकृतिस्त्वकच पागिश्च स्पर्शो वायुश्च पञ्चकम्। व्याप्तं पुरुषरूपेगा ब्रह्मगौव मुनीश्वर ।।४१॥ (पुरुषरूपेगा = तत्पुरुषरूपेगा)

ग्रहङ्कारस्तथा नक्षः पादो रूपं च पावकः। ग्रघोर ब्रह्मणा व्याप्तमेतत्पञ्चकमंचितम् ॥४२॥ बुद्धिश्च रसना पायू रस ग्रापश्च पञ्चकम् । ब्रह्मणा वामदेवेन व्याप्तं भवति नित्यशः ॥४३॥ मनो नासा तथोपस्थो गन्धो भूमिश्च पञ्चकम् । सद्योन ब्रह्मणा व्याप्तं पञ्चब्रह्ममयं जगत् ॥४४॥ शिवमहापुराणा ६.१४.३६...

उत्पत्ति-पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति का क्रम

| <b>%</b> ईशान | भोक्ता    | श्रोत्रेन्द्रिय | वागिन्द्रिय   | शब्दतन्मात्र   | म्राकाशजनकः<br>भाकाशजनकः |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| तत्पुरुष      | प्रकृति   | त्वगिन्द्रिय    | पाग्गीन्द्रिय | स्पर्शतन्मात्र | समीरजनकः                 |
| ग्रघोर        | बुद्धि    | चक्षुरिन्द्रिय  | पादेन्द्रिय   | रूपतन्मात्र    | जातवेदसो जनकः            |
| वामदेव        | ग्रहङ्कार | जिह्ने न्द्रिय  | पाय्विन्द्रय  | रसतन्मात्र     | ग्रपां जनकः              |
| सद्योजात      | मनः       | घ्रागोन्द्रिय   | उपस्थेन्द्रिय | गन्धतन्मात्र   | भूमिजनकः                 |
|               |           |                 | 110           |                |                          |

गरापितितत्त्व के अनुसार इ ब स त अ है। शिवमहापुरारा में (३.१.४०...) क्रम इ त अ ब स है—

ईशानः शिवरूपश्च गरीयान्प्रथमः स्मृतः ॥४०॥ श्वैवस्तत्पुरुषाख्यश्च स्वरूपो हि द्वितीयकः ॥४१॥ श्रघोराख्यस्वरूपो यस्तिष्ठत्यन्तस्तृतीयकः ॥४२॥ वामदेवाह्वयो रूपश्चतुर्थः शङ्करस्य हि ॥४३॥ सद्योजात......

शिवमहापुरागा (१.१७.११०..., पृ.२०) में ईशान, तत्पुरुष, श्रघोर, वामदेव श्रौर सद्योजात हैं। ये पञ्चावरगा हैं जिनसे बाहर शिवलोक की प्राप्ति होती है—

शिवलोकमवाप्नोति पञ्चमावरणाद्वहिः ॥११०॥
सद्योजातस्य तत्स्थानं पञ्चमावरणं परम् ।
वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः ॥११२॥
ग्रघोरनिलयं पश्चात् वृतीयावरणं परम् ।
पुरुषस्यैव साम्बस्य द्वितीयावरणं शुभेम् ॥११३॥
ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ॥११४॥

इस क्रम में पञ्चब्रह्म ईश्वर के शीर्ष, मुख श्रादि श्रङ्ग हैं। कविग्रन्थ वृहस्पतितत्त्व में पञ्च-ब्रह्म इसी रूप में श्राए हैं।

ईशानमीश्मुकुटं पुरुषाख्यं पुरातनम् ।।५०।। श्रघोरहृदयं हृद्यं सर्वगुह्यं सदाशिवम् । वामपादं मृहादेवं महाभोगीन्द्रभूषणम् ॥५१॥ विश्वतः पादवन्तं विश्वतोक्षिकरं शिवम् ॥५२॥

शिवमहापुरागा २क.न.५०...,पृ.४६ ईशानमुकुटोपेतः पुरुषास्यः पुरातनः। ग्रघोरहृदयो वामदेवगुह्यप्रदेशवान् ॥१७॥ सद्यपादश्च तन्मूर्तिः साक्षात्सकलनिष्कलः ॥१८॥ शिवमहापुरागा ६.१२.१७,१८, पृ.४८४

स्थिति-पञ्चब्रह्म की स्थित गरापिततत्त्व

के अनुसार स ब त अ इ है । इससे मिलता जुलता क्रम शिवमहापुराएा (२.२.४१,पृ.१२०)में है— सद्याय सद्यरूपाय सद्योजाताय वै नमः ॥३२॥

सद्याय सद्यरूपाय सद्योजाताय व नमः ॥३२॥ वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नमः । अघोराय परेशाय विकटाय नमो नमः ॥३३॥ तत्पुरुषाय नाथाय पुरागापुरुषाय च ॥३४॥ ईशानाय नमस्तुभ्यमीश्वराय नमो नमः ॥३४॥

स ब त स्र इ पञ्चब्रह्मों की सामान्य स्थिति है। शिवमहापुराण की तीसरी शतरुद्रसंहिता के प्रथम श्रध्याय पञ्चब्रह्मावतारवर्णन में उनका इसी क्रमानुसार वर्णन है।

सद्योजातमाहात्म्य (११वां अध्याय), वाम-देवमाहात्म्य (१२वां), तत्पुरुषमाहात्म्य (१३वां), अघोरोत्पत्तिवर्णन (१४वां), अघोरेशमाहात्म्य (१५वां), और ईशानमाहात्म्य नामक लिङ्गमहा-पुराण के ११ से १६ अध्यायों में विस्तारपूर्वक पञ्चब्रह्म का वर्णन है। किन्तु उनके गणपतितत्त्व वाले अर्थ वहां नहीं हैं।

वर्ण ग्रीर ग्रर्थ-सहित सद्योजात, वामदेव, तत्पु-रुष ग्रीर ग्रघोर का लिङ्गमहापुराण ग्रध्याय २३ में वर्णन है। इन चारों से जगदुत्पित्त में चार ग्राश्रम, चार धर्म, चार ग्रुग, चतुष्पाद प्राणी इत्यादियों में संख्या चार के कारण का बोध होता है।

पूजा अथवा स्तुति में पञ्चब्रह्म का प्रयोग सर्वाधिक व्यापक है—लिङ्गमहापुराग १.२६.३७-४०, १.३७.२६, ३१, १.७६.२१-२२, १.६५.४६-५१, २.२१.११-२३, २.२४.१५-१६, २.२५. ६६-६२, २.२७.३६-४६ इत्यादि अनेक स्थल हैं। बृहस्पतितत्त्व में इस कोटि के स्थल ब्लोक १४ के टिप्पगों में दिए हैं। प्रलोन—Goris पृ.८२ पर प्रलोनावस्था की ग्रोर संकेत है— विश्वदेव—तत्पुरुष—ब्रह्मा—विष्गु—महाब्रह्म ↓ ↓ ↓ ↓ ग्रघोर तत्पुरुष साध्य वामदेव ईश्वर २. लो. शीवादुत्पद्यैते ।

- ३. लो. ग्रत्मानः।
- ४. लो. पृकृत्तीस्तत ।
- ५-५. लो. पृकृत्तीस्तु रवी जतः ।

६-६. लो. रवैश्चाघ्नीश्च जयतं ।

- ७. लो. शीवा।
- ८. लो. पृकृत्ती।
- ६. लो. तङघ्नी ।

१०. लो. उप्ती । उत्पक्ति के लिए प्रायः यहीं पाठ है। श्लोक २७ में "उत्पी स्तितो पृलीनत् सं ह्यं प्रणाव" ग्रौर श्लोक ३३ में "उत्प्ती सं ह्यं पञ्चाक्षर"है।

# **२६** <sup>¹</sup>प्रकृतिञ्चाश्रयेदात्मा<sup>२</sup> स्रात्मानञ्च रविस्तथा³ । रविमग्निः<sup>४</sup> शिवश्चाग्नि<sup>४</sup> स्थितिरेवं<sup>६</sup> निगद्यते° ।।२६।।

इकं सं रुमुहुन् तत्त्वन्य । तुमूत् बं। तुमूत् तं। तुमूत् ग्रं। तुमूत् इं।। निहन् स्थिति सं ह्यं पञ्च-ब्रह्म सं। बं। तं। ग्रं। इं। क्रमन्य।।

- १. पञ्चब्रह्मों की स्थिति पर श्लोक २८ में टिप्परा है। प्रकृति=सं, ग्रात्मा=बं, रिव=तं, ग्राग्न=ग्रं, शिव=इं।
  - २. लो. पृकृतिञ्चाश्चयैदत्मा ।
  - ३. लो रवीस्तता।
  - ४. लो. रवीमघ्नी ।
  - ५. लो. शीवाञ्चघ्नी: ।
  - ६. लो. स्थितीरेव।
- ७. लो. निगान्यतै । न भ्रौर द में लेख की भूल हुई है । स्रात्मनेपद के ते के लिए तै का प्रयोग गरापिततत्त्व में बहुत से स्थलों पर हुग्रा
- है। श्लोक तीन में कथ्यते के लिए काष्यतै, श्लोक ३०,३६ में प्रलीयते के लिए प्रलियतै, श्लोक ३४ में जायते के लिए जयतै, श्लोक ३५ में निगद्यते के लिए निगद्यतै, इत्यादि।
- द. लो. तत्वन्य । तत्त्व के लिए किव्हस्त-लेखों में ''तत्व'' का प्रयोग है । वृहस्पतितत्त्व में ''तत्त्व'' के पाठान्तर भी इसी कारण निहीं दिए गए।
- ह. लो. स्तिती। थ के लिए त का प्रयोगप्रायिक है—श्लोक में "तथा" के लिए "तना" है।

३०

म्रग्निश्च<sup>२</sup> लीयते <sup>३</sup> भानौ<sup>४ ४</sup>भानुश्च लीयते प्रकृतौ<sup>४</sup> । <sup>६</sup>प्रकृतिलीयत म्रात्मि<sup>६ ४</sup>शिवे चात्मा<sup>8</sup> प्रलीयते <sup>5</sup> ।।३०।। इकं ग्रं। तुमूत्<sup>६</sup> तं। तुमूत् सं। तुमूत् बं। तुमूत् इं। नहन् प्रलीननिर'° सं ह्यं पञ्चब्रह्य<sup>1</sup>'। ग्रा। तं। सं। वं। इं। यत क्रमन्य।।

२. लो. अधिनश्च । पिछले श्लोक में हस्त-लेख का वर्णयोग श्लोक तथा टीका दोनों में ही अध्नी है ।

३. लो. लियतै।

४. लो. बनौ: । पिछले क्लोक में भानु का पर्यायवाची रिव है। भ का ब किव में ग्रनेक स्थानों पर उपलब्ध है। भुवन के लिए ब्वन (भुवन →भोवन →बोवन →ब्वन)। किव के नीतिग्रन्थ क्लोकान्तर में क्लोक ८४ में इस पर टिप्परा है।

प्र-प्र. लो. बनुश्च लियतै कृतिः। स्रक्षर स्रिधिक होते देख पाद के स्राठ स्रक्षरों के नियम का पालन करते हुए प्रकृतौ का प्र<sup>°</sup> लोप कर दिया गया।

६-६. लो. प्रकृत्ति लियतै ग्रत्माः । प्रस्तुत

पाद में भी ग्राठ के स्थान पर नौ ग्रक्षर हो जाते हैं। ग्रात्मन् की सप्तमी ग्रात्मिन यहां ग्रिनवार्य है। छन्द की दृष्टि से सम्पूर्ण इलोक ग्रव्यवस्थित है। दूसरा, तीसरा पाद नवाक्षर है—भानुश्च लीयते प्रकृतौ प्रकृतिर्लीयत ग्रात्मिन।

७-७. लो. शीवाश्चतमा ।

द. लो. प्रलीयतै ।

६. गरापितितत्त्व में √तूत् का उम्-सिहत रूप तुमूत् न होकर सदा तुमुत् ही है। बृहस्पितितत्त्व में भी बहुत से स्थलों पर तुमुत् है।

१०. लो. पृलीगानिर।

११. पञ्चब्रह्म के लिए पिछले श्लोक में भी पञ्चब्रह्मा दोई ग्राकारान्त है।

**३१** ³चन्द्रात्मनोर्द्वयोर्योगो<sup>२</sup> श्रकारस्समुदाहृतः³। रव्यग्न्योरपि<sup>४</sup> संयोग<sup>४</sup> उकारः<sup>६</sup> पण्डितैर्मतः<sup>९</sup> ॥३१॥

इकनं सं लवनिकं बं। यत मत्महन् अकार<sup>5</sup>। इकनं तं लवनिकं ग्रं। यत मत्महन् उकार<sup>8</sup>।।

रलोक ३२ में संबंत ग्रंइं पञ्चब्रह्म की स्थिति का क्रम है। इनसे बनने वाले ग्रंउ म भी त्र्यक्षर की स्थिति का क्रम हैं।

देखिए क्लोक २८ पर प्रथम टिप्पण ।

२. लो. चन्द्रतमाश्च द्वयोर्योगः।

३. लो. श्रकरः समुहृतः ।

४. लो. रव्याग्नौरपि ।

५. लो. संयोगः।

६. लो. उकरः । पहले ग्रकार के लिये ग्रकरः

.है।

७. लो. पण्डितैतस्पदा । पण्डितैतस्पदा में त निरर्थक है । उसके होने से ६ अक्षर हो जाते हैं । पदा में प म के लिये हो सकता है । म के लिए प के प्रयोग पर प्रथम क्लोक में टिप्पग् है ।

५. लो. ग्रकर।

६. लो. उकर।

**३२** <sup>र्रे</sup> इंशानस्तु<sup>२ अ</sup>मकारोऽभूद् ग्रमध्यं मोर्ध्वमेव<sup>४</sup> च<sup>४</sup> । उकारोऽधश्च<sup>६</sup> तद्योगम् श्रोङ्कारमिति तद्विदुः ॥३२॥

इकं ईशान<sup>६</sup>। इं। य त मत्महन् मकार<sup>१°</sup>। मङ्कन इकं पञ्चब्रह्म<sup>१</sup>°। मत्महन् त्र्यक्षर<sup>१२</sup>। पसंयोगिन<sup>१3</sup> त्र्यक्षर । य त मत्महन् स्रोङ्कार<sup>१४</sup>। व्यक्तिन्य । इकं स्र पिनकमध्य । इकं म हुमुर्ङ्गि**व** लुहुर् । इकं उमुङ्गिव सोर् । मङ्कन पत्मु निं त्र्यक्षर<sup>१२</sup>। मत्महन् स्रोङ्कार<sup>१४</sup>।।

१. इलोक का प्रथम पाद पिछले इलोक से सम्बद्ध है। यहां तक पञ्चब्रह्मों के त्र्यक्षर बनने का निरूपण है। ग्रगले तीन पादों में तीनों ग्रक्षरों के योग से ग्रोङ्कार की उत्पत्ति का वर्णन है। म की ऊर्ध्व स्थिति का तात्पर्य बिन्दु से है। इलोक ३६ के पूर्वार्ध में यह स्पष्ट है—

मकारश्चैव लोप्यो हि ऊर्ध्वं चैव बिन्दुं न्यसेत्।

श्र मध्य में श्रौर उ नीचे श्रर्थात् श्र + उ के संयोग से श्रोकार बनता है। त्र्यक्षर की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन की श्रवस्थाएं क्रमशः ३७, ३८, ३६वें श्लोकों में हैं। जिस प्रकार पञ्चब्रह्म से त्र्यक्षर बने हैं उसी प्रकार पञ्चाक्षरों से भी त्र्यक्षर बनते हैं। यथा श्लोक ३४ में —

२. लो. इशरान्तु।

३-३. लो. मकरोबु। दमद्य। पाद के पश्चात् दण्ड दे दिया गया है। किन्तु तत्पश्चात् भी सन्धि सुरक्षित रखी गई है।

४. लो मोद्धमैवः।

५. लो. चा।

६. लो. उकरोदश्च ।

७. लो. तन्योगं । द्य के लिए न्य, यथा श्लोक ५६ के चतुर्थं पाद में निगद्यते के लिए निगन्यतै ।

 द. लो. भ्रोकरामिति । मकरोबुद भ्रौर उकरोदश्च मे कार के स्थान में ह्रस्व कर है। देखिए श्लोक ३१ तथा श्रन्यत्र ।

६. लो. ङीशान (=ङ्+ईशान)।

१०. लो. मकर।

११. लो. पञ्चब्रह्मा ।

१२. लो. त्रियक्षर । १३. लो. पसंयोगनी (=पसंयोगन् + इ)। १४. लो. ग्रोङ्करा। १५. लो. ग्रोङ्कर।

**३३** 'य व शि म न' चोत्पत्तिः  $^2$  'शि व म न य' च स्थितिः । 'न म शि व य' लीनं  $^3$  तु पञ्चाक्षरमिति $^4$  स्मृतम् ॥३३॥

यं। वं। किं। मं। नं। उत्पत्ति सं ह्यं पञ्चाक्षर ै।। किं। वं। मं। नं। यं। स्थिति सं ह्यं पञ्चाक्षर ै।। नं। मं। किं। वं। यं। प्रलीन ैसं ह्यं पञ्चाक्षर ै।।

१. इलोक ३३ से ३६ तक पञ्चाक्षरों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन ग्रवस्थाग्रों का क्रम है तथा उनका त्र्यक्षरों से सम्बन्ध इस प्रकार है—

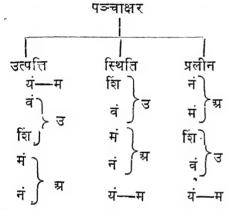

यहां क्रम कुछ विचित्र सा है। त्र्यक्षरों का क्रम नहीं बैठता। म अ उ उत्पत्ति, अ उ म स्थिति, और उ अ म प्रलीन अवस्थाएं हैं। इनके अनुसार पञ्चाक्षरों की तीनों अवस्थाएं इस क्रम में होनी चाहिएं—



अर्थात् गरापिततत्त्व में दी हुई प्रलीनावस्था वस्तुतः स्थिति की अवस्था है, ग्रौर स्थिति प्रलीनावस्था है। उत्पत्ति की अवस्था में किञ्चित् परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि उसके त्र्यक्षर के वर्गा म उ अ के स्थान पर म अ उ चाहिए। उत्पत्ति और प्रलीन सर्वथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं(देखिए पञ्चब्रह्म और त्र्यक्षर)। परिगाम-स्वरूप उत्पत्ति में पञ्चाक्षरों का ऋम य न म व शि होगा।

प्रा. S.Levi की प्रसिद्ध पुस्तक बिलद्वीपग्रन्थाः के वेदपरिक्रम प्र.११ पृ.८ पर "ङस्थितिमन्त्र" इस प्रसङ्ग की पुष्टि करता है—स बत [ग्र] इन म शिवय ग्रं उं मं। तथाच पृ.११ पर प्र.३३ में ग्रों सं बं तं ग्रं इं नं मं सिवं यं ग्रं उं मं। "ग्रस्थिति" = स बत ग्रं य(=इ), न म सिव यं ग्रं उं मं (पृ.३१ प्र.१३६)।।

पञ्चाक्षर के समान ही षडक्षर म्रादि शब्दों का प्रयोग-बाहुल्य दर्शनीय है—

इयक्षर-गग्पितितत्त्व क्लोक ३७-३६।

पञ्चाक्षर—त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोप-निषद् ग्रध्याय ७ (ईशादिविशतिशतोत्तरोपनिषत्-संग्रह पृ.३७६), बृहज्जाबालोपनिषद् ४.२६, पृ.२१२, त्रिपुरतापिन्युपनिषद् का चतुर्थोपनिषद् पृ.५३६, भस्मजाबालोपनिषद् द्वितीय स्रध्याय, पृ.५६६, हयग्रीवोपनिषद् द्वितीय उपनिषद्, पृ. ६२०, तारसारोपनिषद् प्रथम पाद, पृ.५८३, इत्यादि ।

षडक्षरमन्त्र—तत्पग्रदलेषु विष्णुनृसिहषड-क्षरमन्त्रौ ग्रों नमो विष्णवे ऐंक्लींश्रीं ह्नीं क्ष्मौंफट्।

त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् ७, पृ.३७५ षडक्षरोऽष्टाक्षरो वा शैवो मन्त्रो जपनीयः। स्रोमित्यग्रे व्याहरेत्। नम इति पश्चात्। तत्र शिवायेत्यक्षरत्रयम्।

> भस्मजाबालोपनिषद् ग्रध्याय २, पृ.५६३ श्रों नमः शिवाय षडक्षरमन्त्र—लिङ्ग-महापुराण २.६.२६, पृ.२६०।

मह्यं मेघां प्रज्ञामिति षडक्षराणि । हयग्रीवोपनिषद् ग्र.२, पृ.२०

दामित्येकाक्षरं भवति...। व्याख्यास्ये षडक्ष-रम् । स्रोमिति द्वितीयम् । ह्वीमिति रृतीयम् । क्लीमिति चतुर्थम् । ग्लौमिति पञ्चमम् । द्रामिति षट्कम् । षडक्षरोऽयं भवति ।

दत्तात्रेयोपनिषद् खण्ड १, पृ.६२१

रामपडक्षरस्य तारकत्वम् । श्रकारः प्रथमाक्षरो भवति । उकारो द्वितीयाक्षरो भवति । मकारस्तृती-याक्षरो भवति । श्रवंमात्रश्चतुर्थाक्षरो भवति । विन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति । नादः पष्ठाक्षरो भवति । तारकत्वात् तारको भवति । ...तस्मा-दुच्यते षडक्षरं तारकमिति ।

> उत्तरतापिन्युपनिषद् २.३ वैष्णव उपनिषत्-संग्रह पृ.३२७

क्षकारो हव्यवाहस्थः षड्दोर्घस्वरसंयुतः । भूषितो नादबिन्दुना वास्तुमन्त्रः पडक्षरः ।। महानिर्वाग्तनत्र १३.१०३, पृ.४५७ सप्ताक्षर—

स्रों नमो भगवत इति सप्ताक्षराणि ।
हयग्रीवोपनिषद् २, पृ.६२०
मयस्कराय चेत्येवं नमस्ते शङ्कराय च ॥३॥
सप्ताक्षरोऽयं रुद्रस्य प्रधानपुरुषस्य वै ॥४॥
लङ्गमहापुराण २.५.३,४, पृ.२५९

ग्रष्टाक्षर-

एकः सन्निप सर्वमन्त्रफलदो लोभादिदोघोजिभतः श्रीरामः शरगां मम इति सततं मन्त्रोऽयमष्टाक्षरः । रामरहस्योपनिषद् २ प्र.३८, पृ.३८६

श्रों नमो नारायणायेति तारकं चिदात्मक-मित्युपासितव्यमोमित्येकाक्षरमात्मस्वरूपम् । नम इति द्वायक्षरं प्रकृतिस्वरूपम् । नारायणायेति पञ्चाक्षरं पदं ब्रह्मस्वरूपमिति । य एवं वेद सोऽमृतो भवति । श्रोमिति ब्रह्म भवति । नकारो विष्णुभवति । मकारो छद्रो भवति । नकार ईश्वरो भवति । रकारोऽण्डं विराड् भवति । यकारः पुरुषो भवति । एक्षारो भगवान् भवति । यकारः परमात्मा भवति । एतद्वै नारायणस्य श्रष्टाक्षरं वेद परमपुरुषो भवति ।।

तारसारोपनिषद् प्रथम पादः पृ.५८३

रामकृष्गिश्रीकराष्टाक्षरमन्त्राः—श्रों रामाय हुँ फट् स्वाहा । क्लीं दामोदराय नमः । उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहा । तद्वहिः प्रगावमालायुक्तूं वृत्तम्...।

त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपिषद् ७, पृ.३७६ षडक्षरोऽष्टाक्षरो वा शैवो मन्त्रो जपनीयः ।..... ग्रोमित्यग्रे व्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ततो महादेवायु इति पञ्चाक्षरागाि ।

> भस्मजाबालोपनिषद् २, पृ. ५६३; लिङ्गमहापुरारा २.६ ३३, पृ.२६०

#### नवाक्षरमनत्र-

...वृत्ताद् बहिर्नवदलपद्मम् । तेषु दलेषु रामकृष्णहयग्रोवनवाक्षरमन्त्राः । श्रों रामचन्द्राय नमः
श्रोम् । क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय क्लीम् । ह्लौं
हयग्रीवाय नमो ह्लौम् । तहलकपोलेषु दक्षिणामूर्तिनवाक्षरमन्त्रः । श्रों दक्षिणामूर्तिरीश्वरोम् ।...

त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् ७, पृ.३७६ श्रों भूः श्रों भुवः श्रों स्वः श्रों महः श्रों जनः श्रों तपः श्रों ऋतं श्रों ब्रह्म । नवाक्षरमयं मन्त्रं बाष्कलं परिकीर्तितम्। न क्षरतोति लोकानि ऋतमक्षरमुच्यते। सत्यमक्षरमित्युक्तं प्रगावादि नमोन्तकम् ॥ ॥ ॥ ॥ श्री भुर्जु वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ घों नमः सूर्याय खखोल्काय नमः ॥६॥ मूलमन्त्रमिदं प्रोक्तं भास्करस्य महात्मनः। नवाक्षरेण दीप्तास्यं मूलमन्त्रेगा भास्करम् ॥१०॥ पूजयेदङ्गमन्त्राणि कथयामि यथाक्रमम्। वेदादिभिः प्रभूताद्यं प्रग्रवेन च मध्ययम् ॥११॥ श्रों भूः इह्महृदयाय । श्रों भुवः विष्णुशिरसे । ग्रों स्वः रुद्रशिखायै । ग्रों भूर्भु वः स्वः ज्वाला-मालिनीशिखायै । श्रों महः महेश्वराय कवचाय । श्रों जनः शिवाय नेत्रेभ्यः। श्रों तपः तापकाय ग्रस्त्राय फट्।

मन्त्राणि कथितान्येवं सौराणि विविधानि च।
लिङ्गमहापुराण २.२२.८-१२, पृ.२८०।
(२.२३.२०-२४, पृ.२८४ पर भी यही
नवाक्षर मन्त्र है)

#### दशाक्षरमन्त्र—

वृत्ताद्वहिर्दशदलपद्मम् । तेषु दलेषु रामकृष्ण-दशाक्षरमन्त्रौ । हुं जानकीवल्लभाय स्वाहा ।

### गोपोजनवल्लभाय स्वाहा ।.....

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद् ७, पृ.३७६ द्वीपान्तर में दशाक्षरमन्त्र—

- (१) पञ्चाक्षर ग्रीर पञ्चब्रह्म का संयोग है। नमशिवाय, सबत ग्रइ (oris पृ.१२३,१३३)
- (२) अष्टदल पद्म में दशाक्षर-



(३) दशवायुमन्त्र

"मयरसत

जभनलग

सम्मितम् गौ: गमा।" (Goris पृ.३१)

(४) स्तम्भनमन्त्र— स्रों भूर्भुवः स्वः य नमः। स्रों इ स्र कस मरलव[य] (Goris पृ.३१) द्वादशाक्षरमन्त्र—

वृत्ताद् बहिद्वादिशदलपद्मम् । तेषु दलेषु नारायगावासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रौ । द्यों नमो भगवते
नारायगाय । त्रों नमो भगवते वानुदेवाय ।
तद्दलकपोलेषु महाविष्णुरामकृष्णद्वादशाक्षरमन्त्राश्च । ग्रों नमो भगवते महाविष्णवे । ग्रों हीं
भरताग्रज राम क्लीं स्वाहा । श्रीं हीं क्लीं
कृष्णाय गोविन्दाय नमः ।

त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् ७, पृ.३७६ उन्मिषन्निमिषन्वापि नमो नारायगोति वै ॥७॥ भोज्यं पेयं च लेह्यं च नमो नारायगोति च । ग्रिभमन्त्र्य स्पृशन्भुंक्ते स याति परमां गतिम् ॥६॥ एतद्वै कथितं सर्वं द्वादशाक्षरवैभवम् ॥२६॥

जपेद्यः पुरुषो नित्यं द्वादशाक्षरमव्ययम् ॥३०॥ स याति दिव्यमतुलं विष्णोस्तत्परमं पदम् । ग्रपि पापसमाचारो द्वादशाक्षरतत्परः ॥३१॥ प्राप्नोति परमं स्थानं नात्र कार्या विचारणा ॥३२॥ इत्यादि

लिङ्गमहापुरारा २.७.७

तद्वहिद्वादिशदलं विलिखेद् द्वादशाक्षरम् । तथों नमो भगवते वासुदेवाय इत्ययम् । रामपूर्वतापिन्युपनिषद् ७.८, पृ.३६६; ८.१-७,पृ.३६६

न्नों नम इति त्रीण्यक्षराणि । भगवत इति चत्वारि । वासुदेवायेति पञ्चाक्षराणि । एतद्वै वासु-देवस्य द्वादशार्णमभ्येति ।

त्रिपुरतापिन्युपनिषद् चतुर्थोपनिषद् पृ.३३६-४० चतुर्दशाक्षर—

ः वृत्ताद्वहिश्चतुर्दशदलपद्मम् । तेषु दलेषु लक्ष्मीनारायगाहयग्रीवगोपालदिधवामनमन्त्राश्च । श्रों ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः । श्रों नमः सर्वकोटिसर्वविद्याराजाय क्लीं कृष्णाय गोपालचूडामगाये स्वाहा । श्रों नमो भगवते दिधवामनाय (श्रों) । तद्दलसन्धिष्वन्नपूर्णोश्वरी-मन्त्रः । ह्रीं पद्मावत्यन्नपूर्णे माहेश्वरि स्वाहा ।

त्रिपाद्विभूतिमहानारायरगोपनिषद् ७, पृ.३७६

द्वीपान्तर में चतुर्दशाक्षरमन्त्र=पञ्चब्रह्म + पञ्चाक्षर + त्र्यक्षर + प्रगाव। गगापिततत्त्व में यह चतुर्दशाक्षरपुष्प के नाम से श्लोक २८ में ग्राया है। ये चतुर्दशप्रगाव भी कहलाते हैं (देखिए श्लोक २८ पर प्रथम टिप्पगा)।

षोडशाक्षरमन्त्र इत्यादि—

वृत्ताद्वहिः षोडशदलपद्मम् । तेषु दलेषु श्रोकृष्णसुदर्शनषोडशाक्षरमन्त्रौ च । ग्रों नमो भगवते रुक्तिम्णीवल्लभाय स्वाहा । स्रों नमो भगवते महासुदर्शनाय हुं फट् । तद्दलसन्धिषु स्वराः सुदर्शनमालामन्त्राश्च ।.....

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद् ७, पृ.३७६ त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् के सातवें ग्रध्याय में इसी प्रसङ्ग में अष्टादशाक्षरमन्त्र, त्रिशदक्षरमन्त्र (पृ. ३७७), ग्रष्टात्रिशदक्षरमन्त्र इत्यादि मन्त्र हैं।

पञ्चाक्षर शब्द का प्रयोग केवल शिव के लिए ही नहीं अन्य देवताओं के लिए भी हुआ है। भस्मजाबालोपनिषद् द्वितीय अध्याय पृ. ५६६ ने 'नमः शिवाय' के पञ्चाक्षर को ''शैंव पञ्चा-क्षर' के अन्तर्गत रखा है—तत्र ऋषयः शाम्भवाः पाशुपता महाशैवा वेदावतंसं शैवं पञ्चाक्षरं जपन्तस्तारकं सप्रगावं मोदमानास्तिष्ठन्ति । शिव-महापुराण २ग.२०.३३-३६ पृ.१४५ में इसे शम्भुमन्त्र कहकर स्पष्टीकरण किया गया है—पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वमुपादिशः ॥३३॥ यस्य श्रवणमात्रेण शङ्करस्सुप्रसीदित ॥३६॥

शैव पञ्चाक्षर के लिए प्रयुक्त ग्रन्य कुछ: नाम इस प्रकार हैं—

नमः शिवाय—बृहज्जाबालोपनिषद् ४.२६, र्णु.२१२

पञ्चाक्षरमन्त्र—प्रायः इसी नाम का प्रयोग है। पञ्चाक्षरजन्ममन्त्र—पञ्चाक्षरं जन्ममन्त्रं शिव-प्रेमसमाकुलः। शिवमहापुराए। ३.३७.२३, पृ.३४०

पञ्चाक्षरी विद्या—सैषा पञ्चाक्षरी विद्या सर्व-श्रुतिशिरोगता। शिवमहापुराण ७ ख.१३.३७, पृ.५५८। ्याजुत्रमन्त्र—म्रों नमः शिवायेति याजुषमन्त्रो-पासको रुद्रत्वं प्राप्नोति । त्रिपुरतापिन्युपनिषद् प्र.४, पृ.५३६ ।

सूत्रे नमः शिवाय—लिङ्गमहापुराण १. २७.६, पृ.४३।

पञ्चाक्षर शब्द का ग्रन्य देवताग्रों के लिए प्रयोग निम्नलिखित हैं-

> नारायगायेति पञ्चाक्षरं परं ब्रह्मस्वरूपम् । तारसारोपनिषद् प्रथम पाद पृ.५८३ हयग्रीवायेति पञ्चाक्षरिण । हयग्रीवोपनिषद् प्र.२, पृ.६२०

प्रयच्छ स्वाहा इति पञ्चाक्षराणि (तदेव पृ. ६२०), इत्यादि ॥

(२) नमः शिवाय में स्रों मिलाने पर स्रथीत् उसे सप्रराव कर देने पर, वही षडक्षरमन्त्र हो जाता है।

पञ्चाक्षर नमः शिवाय।

षडक्षर=ग्रों नमः शिवाय (भस्मजाबालोप-निषद् प्र.२, पृ.५६३; लिङ्गमहापुराए। प्र.८५)। सप्ताक्षर=नमस्ते शङ्क राय (पृ.१०४)। ग्रष्टाक्षर=ग्रों नमो महादेवाय (तदेव)। ग्रक्षराष्टक -ग्रों नमो नीलकण्ठाय (शिवमहा-पुराएा)।

श्रों नमः शिवाय की व्याख्या लिङ्गमहापुराग्। (१.५४.३३...)में इस प्रकार है— श्रोमित्येकाक्षरे मन्त्रे स्थितः सर्वगतः शिवः । मन्त्रे षडक्षरे सूक्ष्मे पञ्चाक्षरतनुः शिवः ॥३३॥ वेदे शिवागमे वापि यत्र यत्र षडक्षरः ॥३४॥ मन्त्रः स्थितः सदा मुख्यो लोके पञ्चाक्षरो मतः पञ्चाक्षरैः सप्रग्यं मन्त्रोऽयं हृदयं मम ॥३६॥
गृह्याद् गृह्यतरं साक्षान्मोक्षज्ञानमुत्तमम् ॥४०॥
ग्रात्मानं प्रग्यं विद्धि सर्वव्यापिनमव्ययम् ।
शक्तिस्त्वमेव देवेशि सर्वदेवनमस्कृते ॥४३॥
त्वदीयं प्रग्यं किचिन्मदीयं प्रग्यं तथा ।
त्वदीयं देवि मन्त्राणां शक्तिभूतं न संशयः ॥४४॥
ग्रकारोकारमकारा मदीये प्रग्यं स्थिताः ।
उकारं च मकारं च ग्रकारं च क्रमेण् वै ॥४५॥
नकारः पीतवर्णंश्च स्थानं पूर्वं मुखं स्मृतम् ॥४६॥
इन्द्रोऽधिदैवतं छन्दो गायत्री गौतम ऋषिः ।
मकारः कृष्णवर्णोऽस्य स्थानं वै दक्षिरणं मुखम्

न्दोऽनुष्टुब् ऋषिश्चात्री रुद्रो दैवतमुच्यते। शिकारो धूम्रवर्गोऽस्य स्थानं वै पश्चिमं मुखम्॥५०॥ विश्वामित्र ऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दो विष्णुस्तु दैवतम्। वाकारो हेमवर्गोऽस्य स्थानं चैवोत्तरं मुखम्॥५१॥ ब्रह्माधिदैवतं छन्दो बृहती चाङ्गिरा ऋषिः। यकारो रक्तवर्गाश्च स्थानमूर्ध्वं मुखं विराट्॥५२॥ छन्दो ऋषिर्भारद्वाजः स्कन्दो दैवतमुच्यते ॥५३॥

शिवमहापुराण (७ ख.१४.३६-५३,पृ.५५६)
में भी यह प्रसङ्ग श्राया है—
सैषा पञ्चाक्षरी विद्या सर्वश्रुतिशिरोगता ॥३६॥
श्रस्याः पञ्चविधा वर्णाः प्रस्फुरद्रिममण्डलाः ।
पीतः कृष्णस्तथा धूम्रः स्वर्णाभो रक्त एव च॥४३।
पृथकप्रयोज्या यद्ये ते बिन्दुनादिवभूषिताः।
श्रर्षचन्द्रिनभो बिन्दुर्नादो दीपशिखाकृतिः ॥४४॥
बीजं द्वितीयं बीजेषु मन्त्रस्यास्य वरानने ।
दीर्घपूर्वं तुरीयस्य पञ्चमं शक्तिमादिशेत् ॥४५॥
मम पञ्चमुखान्याहुः स्थाने तेषां वरानने ।
पूर्वादेश्चोध्वंपर्यन्तं नकारादि यथाक्रमम् ॥४६॥
उदात्तः प्रथमो वर्णश्चतुर्थश्च द्वितीयकः।
पञ्चमः स्वरितश्चैव तृतीयो निहतः स्मृतः ॥५०॥

मूलिवद्या शिवं शैवं सूत्रं पञ्चाक्षरं तथा । नामान्यस्य विजानीयाच्छैवं मे हृदयं महत् ॥५१॥ नकारिश्शर उच्यते मकारस्तु शिखोच्यते । शिकारः कवचं तद्वद् वकारो नेत्रमुच्यते ॥५२॥ यकारोऽस्त्रं नमस्स्वाहां वषट् हुं वौषडित्यपि ॥५३॥ इत्यादि

उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर संहार के भेद से पञ्चाक्षरों का त्रिविध न्यास—

न्यासमस्य प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिकरं शुभम् ।।५३।।
सर्वपापहरं चैव त्रिविधो न्यास उच्यते ।
उत्पत्तिस्थितिसंहारभेदतस्त्रिविधः स्मृतः ।।५४।।
ब्रह्मचारिगृहस्थानां यतीनां क्रमशो भवेत् ।
उत्पत्तिर्व्रह्मयानां यतीनां क्रमशो भवेत् ।
उत्पत्तिर्व्रह्मयानां यतीनां क्रमशो भवेत् ।
यतीनां सहतिन्यासः सिद्धिभवित नान्यथा ।
ब्रङ्गन्यासो करन्यासो देहन्यास इति त्रिधा ।।५६।।
उत्पत्त्यादित्रभेदेन वक्ष्यते ते वरानने ।
न्यसेत्पूर्वं करन्यासं देहन्यासमनन्तरम् ।।५७।।
ब्रङ्गन्यासं ततः पश्चादक्षराणां विधिक्रमात् ।
सूर्धादिपादपर्यन्तमृत्पत्तिन्यास उच्यते ।।५६।।
पादादिमूर्धपर्यन्तं संहारो भवित प्रिये ।
हृदयास्यगलन्यासः स्थितिन्यास उदाहृतः ।।५६।।
लिङ्गमहापुरागा १.६५.५३..., पृ.१६८

उत्पत्त्यादित्रिभेदेन न्यसेदाश्रमतः क्रमात् । उभाभ्यामेव पाशिभ्यामापादतलमस्तकम् ॥६६॥ मन्त्रेण संस्पृशेद्दे हं प्रणवेनैव संपुटम् । सूध्नि वक्त्रे च कण्ठे च हृदये गुह्यके तथा ॥७०॥ पादयोरभयोश्चैव गुह्ये च हृदये तथा । कण्ठे च मुखमध्ये च सूध्नि च प्रशावादिकम् ॥७१॥ हृदये गुह्यके चैव पादयोर्स् ध्नि वान्वि वान्। कण्ठे चैव न्यसेदेवं प्रशावादित्रिभेदतः ॥७२॥

लिङ्गमहापुरासा १.८५.६६..., पृ.१६%

पञ्चाक्षरों का पडङ्गों में न्यास उल्लेखनीय है—
प्रगावं हृदयं विद्यान्नकारः शिर उच्यते ।
शिखा मकार ग्राख्यातः शिकारः कवचं तथा ॥७५॥
वाकारो नेत्रमस्त्रं तु यकारः परिकीर्तितः ॥७६॥

लिङ्गमहापुरारा १. ५ ५. ७ ५, ७ ६, पृ. १६६ पञ्चाक्षरमाहात्म्य पर लिङ्गमहापुराण में २३१ वलोक का सम्पूर्ण ६ ५वां अध्याय है। इसी प्रकार शिवमहापुरारा में भी उत्तरभाग ७ वीं वायवीयसंहिता का पञ्चाक्षरमाहात्म्यवर्णनं नामक १३वां अध्याय है। इनके अतिरिक्त यत्र तत्र पञ्चाक्षर के जप से होने वाले लाभों का निर्देश है। उदाहरसार्थ—शिवमहापुरारा ७.३४.४३-४६ पृ.४४२, १.११.३६ पृ.६, लिङ्गमहापुरारा १.२४.१३६ पृ.४१; त्रिपुरतापिन्युपनिषद् प्र.४, पृ.५३६ इत्यादि।

पञ्चाक्षर ग्रीर प्रगाव—स्थूल प्रगाव पञ्चाक्षर कहलाता है—

प्ररावं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मस्थूलिवभेदतः ॥८॥ सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पञ्चाक्षरं विदुः ॥६॥ शिवमहापुरारा १.१६.८,६,पृ.१७

पञ्चाक्षर ग्रौर लिङ्ग पूजा में परस्पर सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ—शिवमहापुराण १.२००४२- ५३ पृ.२६, ७.३५.५४ पृ. ५४२, लिङ्ग महापुरारण १.३१.१८ पृ.५१ इत्यादि ग्रमेक स्थलों पर पञ्चाक्षरमन्त्र से लिङ्गपूजा का विधान है।

द्वीपान्तर में भी पञ्चाक्षरों का प्रयोग-बाहुल्य है। किव-ग्रन्थ भुवनसंक्षेप में ये इस प्रकार हैं— ग्रों नं ईश्वराय नमः स्वाहा। पूर्व। ग्रों मं ब्रह्मणे नमः स्वाहा। दक्षिण। ग्रों िश महादेवाय नमः स्वाहा। पश्चिम। ग्रों वं विष्मावे नमः स्वाहा। उत्तर। ग्रों यं शिवाय नमः स्वाहा। मन्य। पञ्चाक्षर, त्र्यक्षर, श्रीर ग्रोङ्कार में उत्तरो-त्तर श्रेष्ठता है – पिर करि विशेष नि ग्रक्षर कबे: । पञ्चाक्षर पिनकविशेष निर । विशेष नि पञ्चाक्षर त्र्यक्षर । विशेष नि त्र्यक्षर ग्रोंकार । (भुवनसंक्षेप) ग्रों पञ्चाक्षर महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् । पापकोटिसहस्रागामगदं भवसागरे ।।

> (लो. °सहस्राणि ग्रदग्धं भवेत् सगर ॥) (Goris पृ.३४)

Sylvain Levi की पुस्तक बालिद्वीपग्रन्थाः प्र.६० पृ.२६ पर यह क्लोक इस प्रकार है—
पञ्चाक्षरं महातीर्थं पिवत्रं पापनाशनम् ।
पापकोटिसहस्रागामगदं भवसागरे ।।

Goris की पुस्तक में ६२,११६ (तिङ्कः इं सं ह्यं पञ्चाक्षर), १२२,१२३,१४७ पृष्ठों पर पञ्चाक्षर का उल्लेख है। प्रा. खोण्डा ने अपनी पुस्तक Sanskrit in Indonesia में पृ.१६४ पर भुवनसंक्षेप में पञ्चाक्षर के ग्राने का निर्देश किया है। बालिद्वीपग्रन्थाः में वेदपरिक्रम प्र.११ पृ.६, प्र.३३ पृ.११, प्र.७६,८० पृ.१६, प्र.१३६ पृ.३१, पृ.५२ स्थलों पर नमः शिवाय है।

- २. लो. नोत्पतिः ।
- ३. लो. शो।
- ४. लो. लीनस्।
- ४. लो. पञ्चाक्षरमिङि।
- ६. लो, उत्प्ती।
- ७' लो. पञ्चक्षर।
- लों. स्थिती ।
- ६. लो. पूलिनाः।

38

## प्रथमञ्च<sup>क</sup> नमो<sup>२</sup>लोपो<sup>3</sup> स्रकारश्चोपजायते<sup>४</sup> । द्वितीयं<sup>४</sup> शिवा-लोपश्च<sup>६ °</sup>उकारश्चैव जायते<sup>९</sup> ॥३४॥

इकनं नम य हिलङक्न । पसुकक्न रिंग्रकार । तम्बेयन् ॥ कर्षिरोत्य पसुकक्त तं शिव? र् रिं उकार १९ ।।

- १. लो. प्रटमञ्च ।
- २ लो नमोः।
- ३. लो. लोप।
- ४. लो. ग्रकराञ्चेपज्रते।
- ५. लो. द्वीतिय।
- ें ६. 'ली. 'शीवीलोप्यञ्च ।

- ७-७. लो उकर। ञ्चैवाजयते।
- ८. लो. पुसुकवना ।
- E. लो. श्रकर ।
- १०. लो. शीवा।
- ११. लो. उकर।

## तृतीयं यकार<sup>२</sup>-लोपो<sup>३</sup> ४मकारश्चैव जायते<sup>४</sup> । अकारोकारलोपेन<sup>४</sup> स्रोकारश्च<sup>६</sup> निगद्यते<sup>8</sup> ।।३५॥

कपि त्लुन्य इकं यकार हिलङक्त । मत्महन् मकार । कुनङिकङकार लविनक**ङ्कार ।** इक हिलङक्त वेहनत्महन्<sup>९°</sup> ग्रोकार ।।

तो. कृत्रीयं। क, त का कई वार विनिमय
 हो जाता है।

२. लो. सकरो । टीका ग्रौर प्रसङ्ग को देखते हुए यकार चाहिए ।

३. लो. लोप्यः ।

४-४. लो. मकरश्चवा जसते । यहां भी य के स्थान में स ग्राया है ।

५. लो. त्र्यक्षरञ्चेवा लोपिन । यह पाद"त्र्यक्ष-रागाञ्चेव लोपिद्धि" की ग्रोर संकेत करता है । किन्तु पाद में ६ ग्रक्षर हो जाते हैं । ग्रतः पाद "त्र्यक्षरागाञ्च लोपिद्धि"हो सकता है । तब चौथी पंक्ति में ग्रोकार के स्थान पर ग्रोङ्कार होगा । क्योंकि तीनों ग्रक्षरों के योग से ओङ्कार बनता है। टीका में स्पष्टरूपेएा ग्रकार ग्रौर उकार के लोप से ग्रोकार बनने का निर्देश है। साथ ही ग्रगले क्लोक में मकार के लोप का वर्णन है। मकार लोप से बिन्दु बनता है और तत्पश्चात् सम्पूर्ण ग्रोङ्कार। ग्रतः यहां टीका के ग्रनुकूल मूल रखा गया है।

- ६. लो. ग्रोकराञ्च ।
- ७. लो. निगद्यतै ।
- द. लो. °कर ।
- ६. लो. हिलङक्ना।
- १०. लो. वेहनात्महन् । वेहन् + ग्रत्महन् वेहनत्महन् ।

३६ <sup>१</sup>मकारस्य विलोपेन' <sup>२</sup>ऊर्ध्वं चैव<sup>२</sup> बिन्दु<sup>: ३</sup> न्यसेत् । <sup>४</sup>एतद् ब्रह्माक्ष्रं पिण्डम्<sup>४ ५</sup>इत्युच्यते मनीषिभिः <sup>४</sup> ।।३६।।

कलिङन्य । इकं मकार हिलङक्न । य त मत्महन् बिन्दु । लुहुरि स्रोकार । नहन् क्रम निङ्खाति [स्थिति] पैलीन सं ह्यं पञ्चब्रह्म म्वं पञ्चाक्षर ।।

१-१. लो. मकरञ्चैव लीप्यः नि 🖟 🧳

२-२. लो. उर्दाञ्चेतु ।

३. लो. विण्डु।

४-४. लो. एते ब्रह्माक्षरिम्पण्ड । टीका से ब्रह्माक्षरिपण्ड का स्पष्टीकरण हो जाता है। ब्रह्माक्षर (ब्रह्म + ग्रक्षर)का तात्पर्य पञ्चब्रह्म ग्रौर पञ्चाक्षरों से हैं। श्लोक २८ से ३२ तक पञ्च- ब्रह्मों श्रीर ३३ से ३६ के पूर्वार्ध तक पञ्चाक्षरों का वर्णन है। टीका में "नहन् क्रम निङ्द्पत्ति स्थिति प्रलीन सं ह्यं पञ्चब्रह्म म्वं पञ्चाक्षर" वाक्य में स्थिति सर्वथा स्फुट है।

५-५. लो. इथि कादिय मिन्षो । इस पाद को 'इति कथ्यते मनीषिभिः' करने पर ६ ग्रक्षर हो जाते हैं। 'इत्युच्यते मनोषिभिः' रखने पर लोन्तार से पाठ परे चला जाता है।

६. लो. मकर।

## ७. लो. हिल्डक्ना।

द. लो. विण्डु । इलोक में भी बिन्द्र के लिए । यही वर्णयोग है ।

### ६. लो. उप्ती।

१०. पञ्चब्रह्म ग्रौर पञ्चाक्षरों की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलीन तीनों ग्रवस्थाग्रों का पिछले श्लोकों में वर्णन है। ग्रतः स्थिति पद भी यहां ग्रपेक्षित है।

### ३७

## भकाराज्जायतेऽकार<sup>२</sup> उकारोऽकारा**दितः** । उत्पत्त्यर्थमिद<sup>४</sup>मन्त्रं परमस्वर्गकार**गम्<sup>५</sup> ॥**३७॥

इकं मकार<sup>६</sup> करुहुन् । तुमूत् ग्र । तुमूत् उ । उत्पत्ति<sup>®</sup> सं ह्यं त्र्यक्षर<sup>5</sup> । मं । ग्रं । उं य त क्रमन्य । स्वर्ग<sup>६</sup> कारण<sup>°°</sup> सिर ।।

१. श्लोक ३७ से ३६ तक क्रमशैं: त्र्यक्षर की उत्पत्ति, स्थिति, ग्रोर प्रलीन ग्रवस्थाग्रों का वर्णन है—-

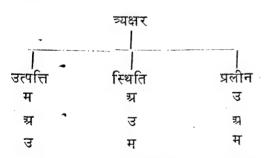

गणपिततत्त्व में त्र्यक्षार श्रौर प्रणाव दोनों पृथक पृथक दिए गए हैं। त्र्यक्षार केवल श्र उ म है श्रौर प्रणाव में श्र उ म, श्रश्चनद्र, बिन्दुं, नाद इत्यादि का समावेश है। चतुर्दशाक्षारों में प्रथमतः प्रणाव का वर्णन है। तत्पश्चात् क्रमशः पञ्चब्रह्म,

पञ्चाक्ष क्ष्र्य त्र्यक्षार हैं। पञ्चब्रह्म ग्रौर पञ्चा-क्षरों का थतारों से सम्बन्ध है।

संस्कृत साहित्य में श्रों का सर्वाधिक महत्त्व है। प्रस्पव श्रौर श्रोङ्कार का विश्लेषसा न करते हुए उनके विविध स्थलों पर प्रयोग के कुछ उदा-हरसा इस प्रकार हैं (२५वें श्लोक में प्रसावीत्यित्ता का किञ्चिद वर्सान है)—

उपनिषदों में अधिकांशतः "प्रस्तव" पद का प्रयोग है। अ उ म के लिए प्रस्तव के अतिरिक्त ज्यक्षार और ओङ्कार भी यत्र तत्र प्रयुक्त हुए हैं। ओङ्कार को एकाक्षर भी कहा गया है। कहीं कहीं पर अ उ म ही है। उसके लिए विशेष नाम का निर्देश नहीं है। अ उ म के लिए पृथक् पृथक् प्रस्तवांश पद आया है। ओं ब्रह्म है—

स्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः ।

पृथिव्यग्निरच ऋग्वेदो भूरित्येव पितामहः ॥६॥

स्रकारे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्रण्यवांशके ।

स्रकारे तु लयं प्राप्ते विष्णुर्जनार्दनः ॥१०॥

उकारे तु लयं प्राप्ते द्वितीये प्रण्यांशके ।

द्यौः सूर्यः सामवेदश्च स्वरित्येव महेश्वरः ॥११॥

क्कारे तु लयं प्राप्ते दृतीये प्रण्यांशके ॥१२॥

ध्यानिबन्दूपनिषद् ६.१२, पृ.२८६

त्र्यक्षारों के पर्याय प्रगाव की उत्पत्ति, स्थिति अथवा संहार का गणातितत्त्व के समान क्रम यद्यपि ईशादिविंशतिशतोत्तारोपनिषत्संग्रह के १२८ उपनिषदों में नहीं है तथापि यहां पर श्राए अप उस के वर्णन के विभिन्न प्रयोगों के कुछ निदर्शन इस प्रकार हैं—

त्र्यक्षरों के स्थान, उनके देवता, रंग आदि टिप्पएाक्क में दिए हैं।

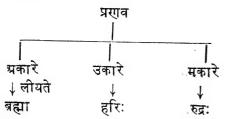

अकार उकारो मकारक्चेति त्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्त्रयो लोकाः।

त्रयो गुर्गास्त्रीण्यक्षराणि त्रयः स्वरा एवं प्रग्गवः प्रकाशते ॥

श्रकारो जाग्रति नेत्रे वर्तते सर्वजन्तुषु । उकारः कण्ठतः स्वप्ने मकारो हृदि सुप्तितः ॥७४॥ विराड्विश्वः स्थूलङ्चाकारः । हिरण्यगर्भस्तैजसः सूक्ष्मश्चोकारः । कारणव्याकृतप्राज्ञश्च मकारः । श्रकारो राजसो रक्तो ब्रह्मा चेतन उच्यते । उकारः सात्त्विकः शुक्लो विष्णुरित्यभिधीयते ।।७४।।

मकारस्तामसः कृष्णो रुद्रश्चेति तथोच्यते । प्रग्णवात्प्रभवो ब्रह्मा प्रग्णवात्प्रभवो हरिः ॥७६॥ प्रग्णवात्प्रभवो रुद्रः प्रग्णवो हि परो भवेत् । ग्रकारे लीयते ब्रह्मा ह्युकारे लीयते हरिः ॥७७॥ मकारे लीयते रुद्रः प्रग्णवो हि प्रकाशते ॥७५॥ योगचूडामण्युपनिषद् पृ.३४३

ध्यानबिन्दूपनिषद् इलोक १२ पृ.२८६ के ग्रनुसार ग्रकार पीतवर्ग है—

श्रकारः पीतवर्णः स्याद्रजोगुगा उदीरितः ॥१२॥ उकारः सात्त्विकः शुक्लो मकारः कृष्णतामसः॥१३॥ नृसिंहपूर्वतापतीयोपनिषद् प्र.२ पृ.२२० में श्र उ म के लिए वर्ण, देवता श्रादि योगचूडामण्युपनिषद् के समान हैं।

त्रिपद त्र्यक्षर—मैत्रायण्युपनिषद् ६ प्र.४, पृ.१८१-८२ में इसे त्र्यक्षार ग्रौर त्रिपद कहा गया है—

श्रथ खलु य उद्गोथः स प्रगावो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा श्रादित्य उद्गोथ एष प्रगाव इत्येवं ह्याहोद्गीथं प्रगावाख्यं प्रगोत्स्यं भारूपं विगतिनद्रं विजरं विमृत्युं त्रिपदं त्र्यक्षरं पुनः पञ्चधा ज्ञेयं निहितं गुहायामेवं ह्याह । ऊर्ध्वमूलं त्रिपाद ब्रह्मशाखा स्राकाशवाय्वग्न्युदकभूम्यादय एको अध्वत्यनामैतद् ब्रह्मं तस्यैतत्तोजो यदसावादित्यः ।

ग्र उ म—अकारोकाररूपोऽस्मि मकारोऽस्मि सनातनः। (मैत्रेय्युपनिषद् श्लो.११ प्.२४१)

| % ग्रकार | जागृति | नेत्रे | विराड् विश्वदेवता  | स्थूल       | राजस      | रक्त  | ्त्र <u>ह्मा</u> |
|----------|--------|--------|--------------------|-------------|-----------|-------|------------------|
| उकार     | स्वप्न | कण्ठे  | हिरण्य <b>गर्भ</b> | सूक्ष्म     | सात्त्विक | शुक्ल | विष्णु           |
| मकार     | सुप्त  | हृदि   | সাল                | कारगव्याकृत | तामस      | कृष्ग | रुद्र            |

प्रगावतदर्थयाथात्म्यम् स्रोमित्येतदक्षरमिदं मोङ्कार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं भविष्यदिति सर्व-एव । ग्रयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥६॥। जागरित बहि:प्रज्ञ एकोनविशतिमुख सप्ताङ्ग स्थूलभुग वैश्वानर उ प्रविविव तभुक् तैजस म एकीभूतः चेतोमुख: श्रानन्दभुक् प्राज्ञ (=उभयतःप्रज्ञ) (रामतापिन्युपनिषद् उत्तरभाग प्र.२.६-१४ वै.उ. पृ.३२६। तुलना कीजिए-नारदपरिव्राजकोपनिषद् ८.७-१६ ईशा. पृ ३२६)

प्रगावभेद---

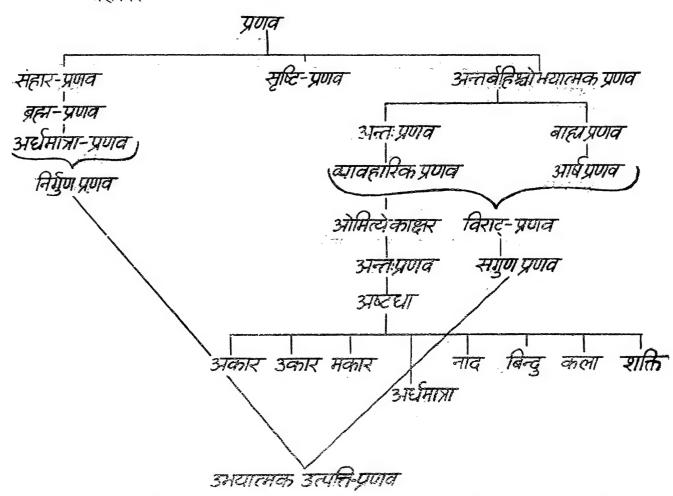

स्रोमिति ब्रह्मे ति व्यष्टिसमष्टिप्रकारेगा। का व्यष्टिः का समष्टिः। संहारप्रगावः सृष्टिप्रगावश्चा-न्तं बहिश्चोभयात्मकत्वात् त्रिविधो ब्रह्मप्रगावः। श्चन्तः प्रग्नवो व्यावहारिकप्रग्गवः । बाह्यप्रणव श्चार्षप्रग्गवः । उभयात्मको विराद्प्रग्गवः । संहार-प्रग्नवो ब्रह्मप्रग्गवोऽर्धमात्राप्रणवः । भोमिति

**ब्र**ह्म । स्रोमित्येकाक्षरमन्तःप्रसावं विद्धि । स चाष्टधा भिद्यते । स्रकारोकारमकारार्घमात्रानादिबन्दुकला-शक्तिश्चेति । तत्र चत्वारः । ग्रकारश्चायुतावय-वान्वित उकारः सहस्रावयवान्वितो मकारः शतावयवोपेतोऽर्धमात्राप्रएावोऽनन्तावयवाकारः । सगुराो विराट्प्ररावः संहारो निर्गुराप्रराव उभया-त्मक उत्पत्तिप्रगावो यथाप्लुतो विराट्प्लुतः प्लूतसंहारो विराट्प्रग्गवः षोडशमात्रात्मकः षट्त्रिंशत्तत्त्वातीतः ।.....षोडशी पुनश्चतुःषष्टि-मात्रा प्रकृतिपुरुषद्वैविध्यमासाद्याष्टाविंशत्युत्तरभेद-सगुरानिगु णत्वमुपेत्यैकोऽपि मात्रास्वरूपमासाद्य ब्रह्मप्ररावः सर्वोधारः परं ज्योतिरेष सर्वेश्वरो विभुः सर्वदेवमयः सर्वप्रपञ्चाधारगर्भितः ॥१॥

नारदपरिव्राजकोपनिषद् ८.१, पृ.३२५

प्रणाव के लिए प्रयुक्त कुछ विशिष्ट विशेषगा इस प्रकार हैं— प्रगावकर्गिका (त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् प्र.७, पृ.३७५)

प्रगावगरुडं (तदेव प्र.६, पृ.३६८) प्रगावधनुः (प्रगावो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तस्ल-क्ष्यमुच्यते । मुण्डकोपनिषद् २.३, पृ.१८)

प्रगावहंसः (परब्रह्मोपनिषद् पृ.५२७)
प्रगावाख्यं विमानं (त्रिपाद्विभूतिमहानारायगोपनिषद् प्र.७, पृ.३७४)

प्ररागवात्मकं ब्रह्म (तदेव प्र.१, पृ.३४६)
प्ररागवो जीवः (परब्रह्मोपनिषद् पृ. ५२७)
मोक्षप्रदायकं प्ररागवं (नारदपरिव्राजकोपनिषद्
६३, पृ.३२५) इत्यादि ।

श्रोङ्कार से त्रैलोक्य की उत्पत्ति हुई— श्रोङ्कारप्रभवा देवा ग्रोङ्कारप्रभवाः स्वराः । श्रोङ्कारप्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥१६॥ ध्यानिबन्दूपनिषद् १६, पृ.२८७

त्रिपुण्ड्रधारण की तीन रेखाएं—

प्रथमा रेखा श्र गार्हपत्य रज: भूलोंक स्वात्मा क्रियाशक्ति महेश्वरो देवता उ द्वितीया रेखा दक्षिगाग्नि सत्त्व श्रन्तरिक्ष अन्तरात्मा इच्छाशक्ति सदाशिवो देवता म नृतीया रेखा श्राहवनीय तमः द्यौलींक परमात्मा ज्ञानशक्ति महादेवो देवता कालाग्निरुद्रोपनिषद् पृ.२३७

चतुष्पाद म्रोङ्कार का वर्णन इस प्रकार है—

स्थान वेद देवता वर्गा छन्द श्रग्नि श्रकार पृथिवी ऋग्वेद ब्रह्मा रक्त गायत्री गाईपत्य प्रथम पाद उकार श्रन्तरिक्ष यजुर्वेद रुद्र शुक्ल त्रिष्टुप् दक्षिगागिन द्वितीय पाद मकार द्यौः सामवेद विष्गु कृष्गा ग्रादित्य श्राहवनीय वृतींय पाद अर्धमात्रा **अथर्ववेद** पुरुष सर्ववर्गा संवर्तक अग्नि चतुर्थ पाद (=प्लुत मकार)

स्रोमित्येतदक्षरमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यमोमित्येतदर्क्षरस्य पादाश्चत्वारो देवताश्चत्वारो वेदाश्चतुष्पादेतदक्षरं परं ब्रह्म ।.....

अथर्वशिखोपनिषद् पृ.१७४.

### प्रगावपादानां सामपादतादातम्यम्

...तस्य ह वै प्रगावस्य या पूर्वा मात्रा पृथिव्यकारः स ऋग्भिऋं ग्वेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गाहंपत्यः स साम्नः प्रथमः पादो भवति । द्वितीयान्तरिक्षं स उकारः स यजुर्भियंजुर्वेदो विष्गू रुद्रास्त्रिष्टुब्-दिक्षगाग्निः स साम्नो द्वितीयः पादो भवति । तृतीया द्यौः स मकारः स सामभिः सामवेदो रुद्रा स्त्रादित्या जगत्याहवनीयः स साम्नस्तृतीयः पादो भवति । यावसानेऽस्य चतुर्थ्यर्धमात्रा सा सोमलोक स्रोङ्कारः सोऽथर्वणैर्मन्त्रैरथर्ववेदः संवर्तकोऽग्नि-र्मरुतो विराडेकिषभिस्वती सा साम्नरुचतुर्थः पादो भवति ।

(नृसिहपूर्वतापिन्**युपनिषद् पूर्वभाग** प्र.२.१ वै.उ. पृ.२२०, इसी का विस्तार उत्तरभाग प्र.३,पृ.२२६ में है )

ग्रोङ्कार का शरीर ग्र उ म, धर्म, ग्रधर्म,

ग्रौर सप्तलोकों से बना है—

ग्रकारो दक्षिगः पक्ष उकारस्तूत्तरः स्मृतः ।

मकार पुच्छमित्याहुरर्धमात्रा तु मस्तकम् ।।१।।

पादादिकं गुगास्तस्य शरीरं तत्त्वमुच्यते ।

धर्मोऽस्य दक्षिगः चक्षुरधर्मोऽथो परः स्मृतः ।।२।।

भूलोकः प्रादयोस्तस्य भुवलोकस्तु जानुनि ।

सुवलोकः कटीदेशे नाभिदेशे महर्जगत् ।।३।।

जनोलोकस्तु हृद्देशे कण्ठे लोकस्तपस्ततः ।

भूवोर्ललाटमध्ये तु सत्यलोको व्यवस्थितः ।।४।।

सहस्रार्णमतीवात्र मन्त्र एप प्रदिश्तिः ।।४।।

ग्रानेयी प्रथमा मात्रा वायव्येषा तथापरा ।।६।।

भानुमण्डलसंकाशा भवेन्मात्रा तथोत्तरा ।

परमा चार्धमात्रा या वार्णों ता विदुर्बु धाः ।।७।।

कालत्रयेऽपि यस्येमा मात्रा नूनं प्रतिष्ठिताः ।

एष ग्रोड्यार ग्राख्यातो धारगाभिनिबोधत ।।६।।

द्वीपान्तर में त्र्यक्षरों की उत्पत्ति स्थिति की अवस्थाएं Goris पृ.१६ पर दी हुई हैं। ये सर्वथा हमारे समान हैं—

उत्पत्ति—

श्रों श्रों इब स त ग्र

""यनम शिव

,, ,, मं उं भ्रं नमः। भ्रों देवप्रति-ष्ठायै नमः।

स्थित--

श्रों श्रों स ब त श्र इ ,, ,, न म शिवाय ,, ,, श्रं उंमं स्वाहा। प्रलीन श्रवस्थाकावहां निर्देश नहीं है।

इसी प्रकार SylvainLevi की पुस्तक ''बालि-द्वीपग्रन्थाः'' वेदपरिक्रम प्र.७८-८०, पृ.१६ पर ग्रोङ्काराक्षर-रहस्य जीर्षक में उसकी उत्पत्ति ग्रौर स्थिति उल्लेखनीय है—

उत्पत्ति——इबसतम्रभ्रोयनमाशाव म्रों मं उंग्रं।

स्थिति—- ग्रों सबत ग्रइ ग्रों न म शिवाय ग्रों ग्रंडं मंनमः।

इसी पुस्तक में पृ.३० पर पुनः उत्पत्ति ग्रौर स्थिति इस प्रकार हैं—

ग्रें मंनमः। ग्रों उंनमः। ग्रों ग्रंनमः।

स्थित्यवन- ग्रों ग्रं उं मं नमः । (वेदपरिक्रम प्र.१२६,१३०)

नादबिन्दूपनिषद् पृ.२८३

उत्पत्ति दशाक्षर त्र्यक्षर—इ ब स त ग्र य न म सि व य म उंग्रं (पृ.२१ प्र.१३७)

ग्रस्थिति— सबतग्र इ (लो. य) न म सिवयग्रं उंमं। (पृ.३१ प्र.१३६) उत्पत्ति—

त्र्यक्षरमन्त्र—ग्रों मंनमः । ग्रों उंनमः । ग्रों ग्रंनमः (S.Levi वेदपरिक्रम प्र.७२, पृ.१८) सं ह्यं त्रिसमयन्यास—ग्रों विष्णवे नमः । ग्रों मं ईश्वराय नमः । ग्रों ग्रंब्रह्मगो नमः । (तदेव प्र.७३, पृ.१८)

गेलरनम् सं ह्यं सप्तोङ्कारात्मा' में — ग्रों मं ईश्वर परमात्मने नमः । ग्रों उं विष्णु ग्रन्तरात्मने नमः । ग्रों ग्रं ब्रह्म ग्रात्मने नमः । (तदेव प्र.६७, पृ.२२)

स्थिति—बालिद्वीपग्रन्थाः के वेदपरिक्रम प्र.११ पृ.८ में स्थितिमन्त्र यह है—स ब त ग्र इ न म शि वा य ग्रंउं मं।

ग्र उ म के लिए त्रिपद का प्रयोग दर्शनीय है---

सम्बुत् त्रिपद—ग्रं उं मं (तदेव प्र. २४, पृ.१०)

गन्धाक्षत फेंकते समय[त्रिपदयुक्त]मन्त्र इस प्रकार है—

ग्रों ग्रों ग्रं सूर्यमण्डल ब्रह्माधिपतये नमः। दक्षिणा।

श्रों उ नवविद्या सोममण्डल विष्ण्वधिपतये नमः । उत्तरा।

> द्धाः मं ग्रग्निमण्डल रुद्राधिपतये नमः । पूर्वा । (तदेव प्र.२७, पृ.१०)

त्रयक्षरों के लिए स्रोङ्कार प्रगाव स्रादि का भी प्रयोग है। देखिए Goris में स्रों पृ.५४, स्रोङ्कार पृ.३४,६३,६६, ११७,११६..., १४७, स्रोङ्कार सदाशिव १३,२७, स्रोङ्कार समुं सं ११६..., स्रोङ्कारात्मा ५२, प्रगाव ५५,८६,६३,६६,६६,११८,१२४, इत्यादि।

तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान श्लोक२५ में स्पष्ट-रूपेगा त्र्यक्षरों से ग्रोङ्कार पद के बनने का निर्देश है—त्र्यक्षरपदैर्यु क्तमोङ्कारं समुदाहृतम् ।

श्लोक ६६ में ग्राउ म का सम्बन्ध जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त ग्रवस्थाग्रों से है—

त्रकारं जाग्रमित्युक्तमुकारं स्वप्नमेव च।

मकारं च सुषुप्तं वै स्रोङ्कारं तूर्यमेव च।।

२. लो. मकर जयतेकरो।

३. लो. अकरे करणवितुम् । संस्कृत धातुं "ई गतौ" से इतं निष्ठान्त रूप हैं । इसमें जायतें पद वाला अर्थ है ।

- ४. लो.उत्पत्यार्षमिदं ।
- ५. लो. परमश्वर्गकरणम्।
- ६. लो. मकर।
- ७. लो. उत्प्ती ।
- द. लो. त्र्याक्षर । त्र्यक्षर के लिए सब स्थानी पर "त्र्याक्षर" वर्णयोग है ।
  - ६. लो. इवर्गा।
  - १० ली. करेंगा।

## <sup>°</sup>श्रकारञ्च उकारञ्च<sup>१ २</sup>मकारञ्च तथेव च<sup>२</sup> । स्थितिमन्त्रमिदं<sup>3</sup> सर्व्वं <sup>४</sup>परमस्वर्गमयं मतम्<sup>४</sup> ।।३८॥

इकं ग्र रुमुहुन् । तुसूत उ । तुसूत् म । स्थिति सं ह्यं त्र्यक्षर । ग्रं उं मं य त क्रम निर । स्वर्ग क जुग कारण सिर ॥

१-१. लो. ग्रकरञ्च उकरञ्व। यहां पर सन्धि कर देने से एक ग्रक्षर न्यून हो जाएगा, ग्रतः सन्धि का ग्रभाव है।

२-२. लो. मकर । ञ्चततै वाच्छे । यह पाद 'मकारश्च तथैवास्था' (ग्रास्था—स्थिति) भी हो सकता है ।

३. त्रो. स्थितीमन्त्रमिदं। ४-४. लो. परश्वर्गमद्यातः। ५. लो. स्थिती।

६. लो. त्र्याक्षर । त्र्यक्षर के लिए श्लोक ३७ में भी त्र्याक्षर हस्तलेखस्थ वर्णयोग है ।

७. लो. श्वर्ग। स के लिए श का प्रयोग उत्तरभारत की बोलचाल को भाषा में कई बार होता है।

द. लो. करएा। यह पद 'करएा' (=साधन) भी हो सकता है। अर्थ की दृष्टि से कारएा अधिक उपयुक्त है।

#### 38

# उकारे<sup>3</sup> लोयतेऽकारो<sup>२ 3</sup>ह्यकारे वा प्रलीयते<sup>3</sup> । <sup>४</sup>मकारो, प्रलीनमेतत्<sup>४ ४</sup>परस्वर्ग उदीर्य्यते<sup>४</sup> ॥३६॥

इकं उकार हमुहुन् । तुमूत ग्रा । तुमूत म । प्रलीन सं ह्यं त्र्यक्षर । उं । ग्रं । मं । स्वर्ग कारण सिर ॥ कुनिङिकं हे ग्रं ग्रकार । लीन हो रिं बिन्दु रें ग्रर्धचन्द्र । इकं मकार । लीन हो रिं नाद । इकं नाद शून्य ग्रम्ङन्य । मङ्कन क्रमन्य । हिं क्रिक् ग्रिति चतुर्दशाक्षरिण्ड रें ॥

| १. लो. उकरे।                        |  |
|-------------------------------------|--|
| २. लो. लियतेकरे ।                   |  |
| ३-३. लो. श्रकरे वा प्रलियतै ।       |  |
| ४-४. लो. मकारो प्रलियतै लिगाः।      |  |
| ५-५. लो. परइवर्गा उदीन्यतः ।        |  |
| ६. लो. °कर ।                        |  |
| ७. लो. पृलीरा ।                     |  |
| <ol> <li>लो. त्र्याक्षर।</li> </ol> |  |
| ६. लो. करगा ।                       |  |

१०-१०. लो. उ प्रकार (उकार मकार) ।

११. लो. लीगा।

१२. लो. विण्डु।

१३. लो. श्रधीचन्द्रा।

१४-१४. लो. त्काति । म्रति का म्रर्थ यहां "सम्पूर्णं"(?) है ।

१५. लो. चतुर्दशक्षर । पिण्ड । मूल क्लोकः ३६ में ब्रह्माक्षरपिण्ड ग्राया है ।

## भ्इदं भेदज्ञानं शोक्तं उहस्यं ४ परमं श्रुभम् । भुवनस्य शरीरस्य यो ज्ञाता सिशवं विजेत्भ ॥४०॥

निहन् सं ह्यं भेदज्ञान<sup>२</sup> । वरहक्त ङ्कृवानकु । ग्रपन् परमरहस्यिनि<sup>२3</sup> सिर । ग्रपन् रिनहस्य<sup>१४</sup> निं भुवन । ग्रप य । ग्रपन् रहस्य<sup>१४</sup> निं शरीर । यप्वन् कुमब्रुह<sup>२६</sup> सिर । तन् कसन्देहाक्त<sup>१९</sup> । मङ्गिरुह<sup>२६</sup> शिवपद<sup>२६</sup> ह्लॅम् ॥

- १. ग्रभी तक भुवन ग्रौर शरीर के मुख्य तत्त्वों का वर्णन करते हुए शिवलिङ्गमहोत्तम, चतुर्दशाक्षरपुष्पों इत्यादि की व्याख्या के पश्चात् वास्तविक ज्ञान का—जिससे मोक्षपद ग्रथवा शिव-पद की प्राप्ति होगी—यहां से प्रारभ्भ होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में ज्ञान के विविध प्रकारों की सारणी भूमिका में दी हुई है।
  - २. लो. भैदाज्ञनां।
  - ३. लो. म्रौकं।
  - ४. लो. रहष्य ।
  - ५. लो. परम।
- ६. लो. सुनाम । न ग्रौर भ में बलि-लिपि में लेखसाहश्य है।
  - ७. लो. भुवनाष्या ।
  - लो. शरीर-या।
  - ६. लो. ज्ञात्वा।
  - १०. लो. शीवाम्।
  - ११. लो. बजैत् । शिवमहापुरारण (४.४२.

- ३१, पृ.४०२) यज्ज्ञात्वा शिवतां व्रजेत्।
  - १२. लो. बैदाज्ञाना ।
- १३. लो. परमरहष्यनीं। ग्रागे दो स्थानों पर "रहस्य नि" है।
  - १४. लो. रिनहष्य।
  - १५. लो. रहष्य।
- १६. लो. कुमन्नुहा। -ग्र के स्थान पर दीर्घ -ग्रा ग्रन्थ की बहुत प्रवृत्ति है। यथा—हिलङक्ना (इलोक ३४,३४), पसुकक्ना (३४)। सामान्य संस्कृत ग्रकारान्त शब्द भी कई बार ग्राकारान्त हैं—शोवा (प्रायः), सधका (=साधक १७), विकटा (=ितक्त १६), ग्रत्यन्ता (=ग्रत्यन्त २३), सुकादुका (=सुखदुःख २३), सतता (=सतत २४), मकशरणा (=मकशरण २४), दुत्यादि। (=सुगन्ध २४), पुष्पा (=पुष्प २४), दुत्यादि।
  - १७. लो. 'हक्ना।
  - १८ लो. मङ्गुहा।
  - १६ लो. शीवापध ।

**४१** <sup>१</sup>सुखं देवशरीरत्वं निर्वाणं सुलभं चरेत्। तदिदं जन्मरहस्यम् ग्रादिमध्यावसानकम् ॥४१॥ ७४ कलिङन्य । इकं कदिदन् देवशरीर् $^{4}$  । म्विङकं कमोवतन् । मेर्मानि त य °िपनङ्गः इक॰ दे सं पिण्डत । स्रपिनकं ज्ञानि करहस्य निं जन्म । स्रादिमध्यावसानन्य । निश्शेष वेङ्कः स्रमरहॅकन् रि कित । स्रपन् परम विशेष दहत् ॥

१-१. लो. सुकन्देवाशरीरत्व ।

२. लो. निब्रभनां।

३. लो. जन्मारहष्यम् ।

४. लो. अधीमध्यत्वशराकम् । श और स— वासना के लिये वशरा (वृहस्पतितत्त्व श्लोक ३ में हस्तलेख का वर्णयोग) ।

प्र. लो. देवाशरीर । इलोक में भी देवा<sup>°</sup> है।

६. लो. मेमनी । मेमन् + इ=मेमिन होगा । क्लोक ४० में परमरहस्यनी भी दीर्घ है ।

७-७. लो. पिनङ्ग हिका।

८. लो. भ्रपन्हिक।

६. लो. ज्ञना।

१०. लो. ग्रदिमध्यं। वासगान्य।

११ लो. निक्शेषा।

१२. लो. परमा ।

### ४२

<sup>९</sup>लब्ध्वा<sup>२</sup> भेदज्ञानं<sup>3</sup> शिष्यः<sup>४</sup> श्रद्धाधनो<sup>५</sup> जितेन्द्रियः<sup>६</sup>। धर्मात्मा व्रतसम्प्रन्नो<sup>९</sup> गुरुभिवत<sup>-</sup>र्वशेवचः<sup>६</sup>।।४२।।

कुनिङकं शिष्य वनं वरहॅन् रिसं ह्यं भेदज्ञान । शिष्य भेश्रद्धा रिधन । जितेन्द्रिय । तुिव मह्य न् तय रिकगवयिन । किनहनन रिसं हेनि ब्रत । म्वं भिक्त भे मगुरु कुनं । नहन् त त्विन्यं। इकं योग्य पजरकॅन् रिसं ह्यं भेदज्ञान । न्द्य तक्रमन्य निहन् ॥

१. इस्र-क्लोक में भेदज्ञान को पाने के लिए उपयुक्त शिष्य की योग्यताश्रों का वर्णन है। लिङ्गमहापुरागा १.१०.१... में महेक्वर जिनसे प्रसन्न होते हैं वे गुगा इस प्रकार हैं—

सतां जितात्मनां साक्षाद् द्विजातीनां द्विजोत्तमाः । धर्मज्ञानां च साधूनामाचार्यागां शिवात्मनाम् ॥१॥ इयावतां द्विजश्रेष्ठास्तथा चैव तपस्विनाम् । सन्यासिनां विरक्तानां ज्ञानिनां वशगात्मनाम् ॥२॥ शिननां चैव दान्तानां त्रयागां सत्यवादिनाम् । प्रजुब्धानां सयोगानां श्रुतिस्मृतिविदां द्विजाः ॥३॥ शौतस्मार्ताविरुद्धानां प्रसीदित महेश्वरः ॥४॥ न ऋुध्यन्ति न हृष्यन्ति जितात्मानस्तु ते स्मृताः ॥६॥

शिष्टाचाराविरुद्धश्च स धर्मः साधुरुच्यते ।

मायाकर्मफलत्यागी शिवात्मा परिकीर्तितः ।।२३॥
चेतनाचेतनान्यत्विज्ञानं ज्ञानमुच्यते ।

एवं तु ज्ञानमुक्तस्य श्रद्धायुक्तस्य शङ्करः ।।२६॥

प्रसोदित न संदेहो धर्मश्चायं द्विजोत्तमाः ।

किं तु गुह्यतमं प्रवक्ष्ये सर्वत्र परमेश्वरे ।।३०॥

भवे भिक्तनं संदेहस्तया युक्तो विमुच्यते ॥३१॥

भस्मस्नानविशुद्धात्मा जितक्रोधो जितेन्द्रियः ।

मत्समीपं समागम्य न भूयो विनिवर्तते ॥१०॥

शिवमहापुराण ७ ख. ६. २१ ..., पृ. ५५३ में सिद्धों की विशेषताएं ये हैं—

एते शिष्या महेशस्य योगाचार्यस्वरूपिगाः ।।२१।।
शिवाश्रमरतास्सर्वे शिवज्ञानपरायणाः ।
सर्वसङ्गविनिर्मु क्ताः शिवैकासक्तचेतसः ।।२३॥
सर्वद्वन्द्वसहा धीराः सर्वभूतिहते रताः ।
ऋजवो मृदवः स्वस्था जितक्रोधा जितेन्द्रियाः।।२०॥
शिवाभिमानसम्पन्नाः शिवध्यानैकतत्पराः ।।२६॥
समुन्मथितसंसारविषवृक्षाङ्कु रोद्गताः ।
प्रयातुमेव सन्नद्धाः परं शिवपुरं प्रति ।।२७॥
सदेशिकानिमान्मत्वा नित्यं यः शिवमर्चयेत् ।
स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ।।२६॥

२. लो. लब्ध्व । यदि 'लभते' पाठ होता -तो श्लोक का ठीक ग्रन्वय हो जाता ।

> ३. लो. भैद्धाज्ञनां। ४. लो. शिस्य।

५. लो. शृद्धादनै।

६. लो. जितैन्द्रयः।

७. लो. ब्रतसम्पनः ।

८. लो. गुरुबक्तिः।

६. लो. वशेवचा ।

१०. लो. भेदाज्ञना ।

११-११. लो. शृद्ध रिंधना। यह संस्कृत रुलोक में आए श्रद्धाधनः पद का अनुवाद है। श्रद्धाधनः का अथे है श्रद्धा ही जिसका धन है, न कि धन में श्रद्धा। किव में दूसरा अशुद्ध अर्थ किया गया है।

१२. लो. जीतैन्द्रिय ।

१३. लो. कगवेयनि ।

१४. लो. किनानन् (किनहनन् → किनग्रन**न्** →किनानन्)।

१५. लो. बक्ति ।

### ४३

भ्सकलः केवलशुद्धस्<sup>२</sup> त्र्यवस्थः<sup>३</sup> ४पुरुषः स्मृतः४ । प्रलीनत्वा<sup>र</sup>िच्चत्तमोक्षः<sup>६</sup> कथ्यते<sup>७ -</sup>निम्मलः शिवः<sup>-</sup> ।।४३।।

कत्रीगि लक्षण नि सं पुरुष रि कल्पसन् । हनन् सकल । हनन् केवल-शुद्ध । हनन् मलीनत्व । । य त कतुतुरक्न सिरन् मङ्कन । सकल १२ ङरन्य मकावक् त्रिगुण । सिर ।। केवल -शुद्ध । ङरन्य मितिङ्गल् पमुक्ति सिर ।। मलीनत्व । ङरन्य पपसः म्वं निर त्रिगुण । मनोविज्ञानावक् । निर । शुद्ध । ङरन्य ।। पति नि मनोविज्ञान । सके सिर मिर मिमकल्प । योग ङरन्य ।। शून्याकार ६ कैवल्य । तननाग्ल ग्लं निरन् पमुक्ति । सिर सिन ङ्गः निर्मल । शिव ।।

१. प्रस्तुत श्लोक के अनुसार पुरुष की तीन अवस्थाएं हैं—सकल, केवल-गुद्ध, स्रोर प्रलोनत्व। टीका में इन तीनों की व्याख्या है। इसके अनुसार—

सकल = सगुण ।
प्रलीनत्व = निर्गुण ।
केवलगुद्ध - इन दोनों के मध्य की अवस्था
है । इसे हम सगुणनिर्गुण कह सकते हैं ।

सगुण, निर्गुण श्रौर सगुणनिर्गुण क स्मकल, निष्कल ग्रौर सकलनिष्कल पर्यायवाची माने जा सकते हैं। तुलना कीजिए—केवल-निर्गुण साथ जाने वाले गुण हैं—कर्माध्यक्षः सर्व-भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुग्गश्च। (श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.११, पृ.१४६)।

लिङ्गमहापुराण में परमेश्वर का त्रिविध ्वपू है--सकल, सकलनिष्कल ग्रौर निष्कल। सकल संसारी मनुष्यों के लिए, निष्कल योगियों के लिए, ग्रौर सकलनिष्कल ज्ञानियों के लिए। सर्वेषामेव मर्त्यानां विभोदिव्यं वपुः शुभम् । ्सकलं भावनायोग्यं योगिनामेव निष्कलम् । ्रहृदि संसारिणां साक्षात्सकलः परमेश्वरः ॥२६॥ योगिनां निष्कलो देवो ज्ञानिनां च जगन्मयः । ित्रिविधं परमेशस्य वपुर्लोके प्रशस्यते ।।३०।। निष्कलं प्रथमं चंकं ततः सकलनिष्कलम् । नृतीयं सकलं चैव नान्यथेति द्विजोत्तमाः ॥३१॥ श्चर्चयन्ति मुहुः केचित्सदा सकलनिष्कलम् । सर्वज्ञं हृदये केचिच्छिवलिङ्गे विभावसौ ॥३२॥ सकलं मुनयः केचित्सदा संसारवर्तिनः । ्एवमभ्यर्चयन्त्येव सदाराः ससुता नराः ॥३३॥ स 🚄 च्छ्या शिवः साक्षाहेव्या सार्धं स्थितः प्रभुः। संतारणार्थं च शिवस्तथान्ये संसारिणं वेदविदो वदन्ति ॥३७॥

भक्ता व योगेन शुभेन युक्ता विप्राः सदा धर्मरता विशिष्टाः।

यजन्ति योगेशमशेषमूर्ति षडस्त्रमध्ये भगवन्तमेव ॥३८॥

ये तत्र पश्यन्ति शिवं त्रिरस्रे शिवतत्त्वमध्ये त्रिगुर्ए। त्रियक्षम् ।

ति यान्ति चैनं न योगिनोऽन्ये तथा च देव्या पुरुषं पुराणम् ॥३६॥

लिङ्गमहापुराण १.७४.३०,१.७४.२६..., पृ.१४८-१४०। यहां पर योगियों के लिए निष्कल शिव का हमारे लिए विशेष अर्थ है। किव टीका में योग द्वारा शून्याकार कैवल्य की ओर संकेत है।

शिव का सगुणिनगुँग होना बहुत से स्थलों पर उपलब्ध है—

शिवस्सर्वकर्ता हि भर्ता हर्ता परात्परः । परब्रह्म परेशश्च निर्मुणो नित्य एव च ॥३४॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ता त्रिगुरगभाग्विभुः

॥३७॥ सगुरागेऽपि स्वतन्त्रश्च निजानन्दो विकल्पकः ॥३८॥ योगी योगरतो नित्यं योगमार्गप्रदर्शकः ॥३६॥ शिवमहापुराण २ख.१०.३५...,पृ.७९

सदाशिवाख्यं स्वं रूपं निर्विकारमजापरम् ॥३८॥ निर्गुं गां सगुगां तच्च निर्विशेषं निरीहकम् ॥३६॥

शिवमहापुराण २ग.८.३८,३६, पृ.१३१ निर्गु गाय नमस्तुभ्यं शिवायामिततेजसे ॥१४॥ नमो गुग्गस्वरूपाय गुग्गिने गुग्गर्वाजते ॥२०॥

शिवमहापुराण २ङ.२.१४,२०, पृ.२२० अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृतेः पुरुषात्पर ।।१५॥ निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते । निरञ्जनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोऽस्तु ते ॥१६॥ सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोऽस्तु ते ॥१७॥ शिवमहापुराण २ङ.११.१५..., पृ.२३२

सर्वोपरि च यस्यास्ति शिवलोकः परात्परः।
यत्र संराजते शम्भुः परब्रह्म परमेश्वरः॥४७॥
प्रकृतेः पुरुषस्यापि योऽधिष्ठाता त्रिशक्तिस्वृक्।
निर्मु ग्रास्सगुग्रस्सोऽपि परं ज्योतिस्वरूपवान्॥४८॥
शिवमहापुराग् २ङ.२१.४७..., पृ.२४४

शतमध्टोत्तरं मन्त्र पिठत्वा जलधारया । पूजयेच्च शिवं तत्र निर्गु रां गुरगरूपिराम् ॥ शिवमहापुरागा ४.४८.५०, पृ.३६६ ग्रविनाशि परं धाम मायातीतं परात्परम् ॥३७॥ सगुगां निर्गु णं चेति मद्रूपं द्विविधं मतम् । मायाशविलतं चैकं द्वितीयं तदनाश्चितम् ॥३८॥ शिवमहापुरागा ५.४६.३७..., पृ.४६६

शिव के सगुरा श्रीर निर्गुण भेद पर शिव-महापुरारा (४.४२,पृ.४०२) में सगुरा-निर्गु रा-भेदवर्रान नामक पूरा ४२वां श्रध्याय है। यहां उसकी व्याख्याएं गरापिततत्त्व से भिन्न हैं— सृष्टे: पूर्व शिवः प्रोक्तः सृष्टेर्मध्ये शिवस्तथा। सृष्टेरन्ते शिवः प्रोक्तस्सर्वशून्ये तदा शिवः ॥२०॥ तस्माच्चतुर्गु राः प्रोक्तः शिव एव मुनीश्वराः। स एव सगुराो ज्ञेयः शिक्तमत्त्वाद् द्विविधोऽपि सः

स एव शङ्करः साक्षात्सर्वानुग्रहकारकः ।
कर्ता भर्ता च हर्ता च साक्षी निगुर्ग एव सः।।२४।।
शिव का निर्गु गत्व होना ग्रिधिक श्रेष्ठ है—
धर्म उवाच ।
रजःसत्त्वतमोभिश्च त्रिगुरौरगुरगः प्रभो ।।३३।।
निस्त्रैगुण्यः शिवः साक्षात्तुर्यश्च प्रकृतेः परः ।
बिग्रुं णो निर्विकारी त्वं नानालीलाविशारदः ।।३४।।
शिवमहापुराग् २ख.३.३३...,पृ.६६

जय निर्गु गा निष्काम कारगातीत सर्वग ।
शिवमहापुरागा २ पा.खं. ३.५२,पृ.१८६
ज्ञान श्रौर योग से शिवपद की प्राप्ति में
सकल निष्कल का विशेष ज्ञान श्रावश्यक है। योग
से पूर्व ज्ञान की श्रावश्यकता है। ज्ञान पाने के
लिए सब सांसारिक दोषों से मुक्त होना श्रावश्यक
है। गगापतितत्त्व में भी पूर्वापर प्रसङ्ग इसी प्रकार
का है। श्रथात् श्लोक ४२ में भेदज्ञान पाने के

योग्य शिष्य की विशेषताग्रों का वर्णन है। श्लोक

४४ में ज्ञान ग्रौर योग से मोक्ष ग्रथवा निर्मल शिव की प्राप्ति है—

एभिर्दोषैविनिम् क्तः स जीवः शिव उच्यते ॥११॥ तस्माद्दोषविनाशार्थमुपायं कथयामि ते । ज्ञानं केचिद्वदन्त्यत्र केवलं तन्न सिद्धये ।।१२।। तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दं ढमभ्यसेत्। ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञेयं ज्ञानैकसाधनम् ।।१४॥ श्रज्ञानं कीदृशं चेति प्रविचार्य मुमुक्ष्णा । ज्ञातं येन निजं रूपं कैवल्यं परमं पदम् ।।१५॥ विवेकी सर्वदा मुक्तः संसारभ्रमवर्जितः ॥१८॥ परिपूर्णस्वरूपं तत्सत्यं कमलसम्भव । सकलं निष्कलं चैव पूर्णत्वाच्च तदेश हि ॥१६॥ निष्कलं निर्मलं साक्षात्सकलं गगनोपमम् ॥२०॥ उत्पत्तिस्थितिसंहारस्फ्रातिज्ञानविवर्जितम् । एतद्रपं समायातः स कथं मोहसागरे ।।२१।। ज्ञानं चेदीहशं ज्ञातमज्ञानं कोहशं पुनः। ज्ञाननिष्ठो विरक्वोऽपि धर्मज्ञो विजतेन्द्रियः ॥२४॥ विना देहेन योगेन न मोक्षं लभते विधे ॥२५॥ योगशिखोपनिषद् १.११...,पृ.४५५-७

शिव के लिए प्रयुक्त निष्कल, शुद्ध, निष्क्रिय, शान्त ग्रादि विशेषण इस प्रकार हैं— क् नित्योऽहं निरवद्योऽहं निष्क्रियोऽस्मि निरञ्ज्तः । निर्मलो निर्विकल्पोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥६७॥

निर्विकारो नित्यपूतो निर्गु गो निस्पृहोऽस्म्यहम् । निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कलः।।६८।। ब्रह्मविद्योपनिषद् पृ.२६६

यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरञ्जनंसर्वगतम् । सुसूक्ष्मं सर्वतोमुखमनिर्देश्यममृतमस्ति तद्दं निष्कलं रूपम् । ग्रथास्य या सहजा मूलप्रकृतिर्मात्रा लोहितशुक्लकृष्णा, तयासहायवान् देवः कृष्ण- पिङ्गलो ममेश्वर इष्टे। तदिदमस्य सकलनिष्कलं रूपम्।...

> निष्कल रूप की व्याख्या शाण्डिल्योपनिपद् प्र.३ पृ.४१८ में की गई है। यहां विज्ञान-विशेषगा उल्लेखनीय है। कवि टीका में "मनोविज्ञानावक् निर" ग्राया है।

श्रपारपारमच्छेद्यमचिन्त्यमितिनर्मलम् ॥१७॥
श्राधारं सर्वभूतानामनाधारमनामयम् ।
श्रप्रमारामनिर्देश्यमप्रमेयमतीन्द्रियम् ॥१८॥
सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वेषां हृदये स्थितम् ।
सुसंवेद्यं गुरुमतात्सुदुर्बोधमचेतसाम् ॥२०॥
निष्कलं निर्गुरां शान्तं निर्विकारं निराश्रयम् ।
निर्लेपकं निरापायं कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥२१॥
भावाभावितिर्मुवतं भावनामात्रगोचरम् ॥२२॥
योगशिखोपनिषद् ३.१७....,पृ.४६५

...विश्वात्मानमेकमद्वैतं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं शिवमक्षरमन्ययम्.....।

भस्मजाबालोपनिषद् प्र.२, पृ.५६३

योगात्मा को निष्कल की प्राति होती है—
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम् ॥१३६॥
लभते योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्परं पदम् ॥१४०॥
योगतत्त्वोपनिषद् पृ.३०३

२. ूलो. कैवलः शुद्धः । यहां ये दो शब्द हैं । टीका के अनुसार केवलशुद्ध दूसरी अवस्था का नाम है । केवल और शुद्ध दो पृथक् अवस्थाएं नहों हैं । तीसरी अवस्था प्रलीनत्व है । शुद्धात्मा विशेषण यहां उल्लेखनीय है—

प्राराायामेन शुद्धात्मा विरजा जायन्ते द्विजाः।

लिङ्गमहापुरासा ६०.२०,पृ.१८२। तुलना कीजिए शिवमहापुरासा ४.६. ६६,पृ.३४६ शिवसंसगेतस्त्वेष शोध्यात्मव हि गुध्यति । शिवमहापुरागा ७.३१.४६,पृ.५३६

३. लो. त्र्यावस्त ।

४-४. लो. पुरुष स्मृत: ।

५. लो. मलोगात्व । किव टीका के प्रभाव के कारगा मलीगात्व है । मलीगात्व पद की व्याख्या स्पष्ट नहीं है । धातु निश्चितरूपेगा लीन है । इसका अर्थ तृतीय अवस्था अर्थात् अन्तिम अवस्था, चरमावस्था है ।

६. लो. चीत्तमोक्षः ।

७. लो. कालम्पतै-। "कथ्यते" कवि टीका के ग्राधार पर है—सिर सिनङ्गः निर्मल शिव।

५-द. लो. निमला शीनः । रेफ भूल से रह गया है । टीका में 'निर्मला' में रेफ स्पष्ट है ।

६. लो. कत्रीनि ।

१०. लो. केवलासुद्धा ।

११. लो मलीगात्व।

१२. लोन्तार में शब्द के ग्रन्त में दीर्घ ग्राकारहै।

१३. लो. त्रीगुए। उत्पर म्रारहे कत्रीिए। के कारए। सम्भवतः त्रिगुए। में त्री° दीर्घ कर दिया गया है।

१४. लो. मनोविज्ञनावक् । तुलना कीजिए विज्ञानात्मा—एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता झाता रसियता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स परेऽक्षर ग्रात्मिन संप्रतिष्ठते ।। ।। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राग्गा भूतानि संप्रतिष्ठिन्त यत्र ।। तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशित ।। ११।।

मुण्डकोपनिषद् ४.६..., पृ.१४

यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरञ्जनं सर्वगतं सुसुक्ष्मं...निष्कलं रूपम्...

शाण्डिल्योपनिषद् प्र.३, पृ.४१६

मनोविज्ञान के समान ही ग्रात्मविज्ञान पद है— यश्च विश्वं सृजित विश्वं बिर्भात विश्वं भुङ्क्ते स ग्रात्मा । ग्रात्मिन तं तं लोकं विजानीहि । मा शं)चीरात्मविज्ञानी शोकस्यान्तं गमिष्यति ॥ तदेव प्र.२, पृ.४१ दः

१५. लो. मनोविज्ञना ।

१६. लो. गुन्यकर ।

१७. लो. केवल्य।

१८. लो. शीना।

#### 88

³गुद्धः सूक्ष्मश्चायं योगी<sup>९ २</sup>गुद्धज्ञानाच्च मोक्षराम् । मनो लीनं परिगुद्धं ४ भुक्त एव प्रकीर्तितः १ ।।४४।।

श्रनन्तर सकेरिक। रि हुवस्त्य एनक् ह्नॅिह्निङ्ग् मनोविज्ञान्श्रीनरः। निर्विषयः शुद्ध<sup>६</sup> तित्विकल्प श्रून्य<sup>१०</sup> रूप मिललं तं मनः। येकः परमशुद्ध<sup>६</sup> ङरन्य। श्रपन् मिललं तहर् सूक्ष्म<sup>९०</sup> तन्पहमॅङन्। न्दन् प्रिहवन्त लक्षगावन। संक्षेपन्य। इकं ज्ञान<sup>९२</sup> शुद्ध<sup>६</sup> विमल<sup>६</sup>। संसिप्तिन कमोक्षन्। तननात्विः सकें मनः श्रून्याकार<sup>९३</sup>। व्कसन् रि लोनन्य। मुक्तं कैवल्य<sup>९४</sup> सं ह्यङात्मा। य त सिनङ्काः पूर्वान्धकोटि<sup>९४</sup> ङरन्य। श्रपन् तन्पङ्म्भ फलभुनित<sup>९६</sup> म्वं कर्म। दोनि निर्वाग्र<sup>९७</sup> सिर मुक्त लि सं पण्डित<sup>९६</sup>।।

न्द्य त साधन<sup>१६</sup> निं ममुक्ताकॅन् निहन् । तिग<sup>२०</sup> विशेष साधन<sup>१६</sup> सं पुरुष । मोक्षचित्त । प्रसिद्ध<sup>२१</sup> साधन<sup>१६</sup> निर मुक्ति । त्विन्यं । वैराग्यादित्रय<sup>२२</sup> ॥ परारोग्य<sup>२३</sup> ॥ध्यानादित्रय ॥ कुनङिकं वैराग्यादित्रय<sup>२२</sup>, ग्रङदंककॅन्<sup>२४</sup> बाह्यवैराग्य<sup>२४</sup>, परवैराग्य<sup>२६</sup>, ईश्वरप्रिण्धान<sup>२०</sup> ॥ बाह्यवैराग्य<sup>२४</sup> ङ कविरितन् । कविरितन् ङ सं विकु विदग्ध रिं रात् ॥ परवैराग्य<sup>२६</sup> ङ सं विकु वीतराग<sup>२५</sup> । वीतराग ङ सं विकु तिनिङ्गल् कसुखन् ॥ ईश्वरप्रिण्धान<sup>२०</sup> ङ ग्रयोगप्रवृत्ति <sup>२६</sup> । ग्रयोगप्रवृत्ति ङ सं विकु लङ्ग ङजप<sup>3०</sup> ॥ • भू

मुवः ध्यानादित्रय ङ  $^{39}$ प्रप्राणायाम । ग्रधारण । ग्रसमाधि  $^{39}$  ॥ ग्रप्राणायाम कुञ्जी  $^{32}$ रहृस्य  $^{33}$  ङ ग्रुकुलकॅन्निश्वास  $^{36}$  ॥ धारण  $^{39}$  ङ प्रणवज्ञानैकता  $^{32}$  [ । प्रणवज्ञानैकता ] ङ पनुङ्गलिन चित्त । समाधि  $^{32}$  ङ निर्व्यापारज्ञान  $^{38}$  । निर्व्यापारज्ञान  $^{39}$  ङ मेङिति  $^{36}$  तुतुर् तन्काव रण्। नहन् त सूधनानुं  $^{36}$  कपङ्गिह  $^{38}$  सं ह्यं भेदज्ञान  $^{89}$  ॥

१-१. प्रस्तुत पाद का हस्तलेख-वर्णयोग इस प्रकार है—गुद्धा सूक्ष्मय्वमम्भोगि । इसमें ग्रन्तिम शब्द भोगी है । बलि-लिपि में य के लिए भ की कोई सम्भावना नहीं है । अर्थ और प्रसङ्ग को देखते हुए यहां भोगी के स्थान पर योगी चाहिए।

रलोक ४३ को टीका की दूसरी कण्डिका में पुरुष के भेदज्ञान प्राप्ति के तीन साधनों में से एक साधन ध्यानादित्रय (प्राणायाम, धारण ग्रौर समाधि) है जो योग के प्रसिद्ध षडज्जों में से हैं। मोक्ष के लिए योग ग्रौर क्वान दोनों ही २१. लो. पृसिद।

२२. लो. वैरग्यदीत्रय । स्रागे भी यही पाठ

श्रारहा है।

२३. मोक्षचित्त पुरुष के तीन साधन हैं।

ध्यानःदित्रय

धाररंग

समाधि

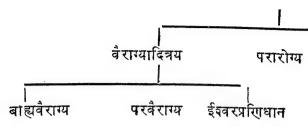

वैराग्यादित्रय ग्रीर ध्यानादित्रय की विस्तृत ब्याख्याग्रों में रत टीकाकार ने "परारोग्य" की व्याख्या तक नहीं की। यह शब्द संदिग्ध है। परवैराग्य के लिए हस्तलेख में "परावैरग्य" वर्णयोग है। इसके अनुसार परारोग्य के स्थान में पररोग्य को भी सम्भावना की जा सकतो है। परन्तु दोनों ही शब्दों से कोई विशेष ग्रर्थ नहीं निकलता। परारोग्य का ग्रर्थ पर + ग्रारोग्य = स्वस्थिचत्त, स्वस्थशरीर करने पर समस्त स्थिति इस प्रकार होगी—वैराग्यादित्रय का पालन करने पर यदि मुमुक्षु सर्वतः स्वस्थ होगा तभी वह योगाभ्यास (ध्यानादित्रय) विध्पूर्वक करने में क्षम हो सकेगा। किन्तु इस प्रकार के ग्रर्थ का टीका में निर्देश नहीं है।

२४ लो. म्रङधकाकॅन्।

२५. लों. वह्यवैराय (ब के लिए व—बाह्य के लिए वह्य। व के लिए ब—व्रत केलिए ब्रतः भ के लिए बे—भुवन के लिए ब्वन, इत्यादि) २६. लो. परावैरग्य।

प्रागायाम

२७. लो. ईश्वरप्रिंगधना ।

२८. लो. वितरगा।

२६. लो. श्रयोगगापृवृत्ती ।

३०. लो. में सन्विरहित पाठ है — लङ्गें अजप

३१-३१ लो अप्रणयम । अधररा । असमि ।

(दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व)।

३२. लो. कुञ्चि ।

३३. लो. रहष्य।

३४. लो. °लकॅन्विश्वास । यह (विश्वास

पद) निश्वास है, उश्वास (=उच्छ्वास) नहीं ह

३५. लो. प्रग्वाज्ञनैकतना।

३६. लो. निर्व्यपराज्ञना ।

३७. लो. निर्पराजना।

३.८. लो. मेडॅती ।

३६. लो. ०हा ।

४०. लो. व्भैदाज्ञना ।

84-80

¿नाडो-चलन-मार्गश्च? पुनर्भाव इति स्मृतः । ¿मार्ग-चलन-नाडी? मुक्ताः परमकेवलाः ॥४५॥ सिना? ज्ञानत्रयं जाग्रत् तथैव चलन-नाडी? । ज्ञानत्रयं सुषुप्तये नाडी? चलनं भवेत् ॥४६॥ सदाशिवस्य यो मार्गः ृनाडी-चलन-संस्मृतः? । ृमार्ग-चलन-नाडी परमस्य मि? संस्मृतः ॥४७॥

इति सं ह्यं सदुद्श्रान्ति कमोक्तन्। सं ह्यं ब्युद्श्रान्ति कपुनर्भावान् । न्दन् हन त मन्त्र परमध् पम्गत् रि सिर। त्रयक्षर सहित क्रम निर। यप्वनात्गं देन्तालुमक्षणा इक । कपङ्गः सं ह्यं सदुद्श्रान्ति । यप्वन् सिङ्सल् सं ह्यं ब्युद्श्रान्ति । कृतङक्षे परतंङ्ग्य । तुङ्गल् प्रधानाकॅन् । न्द्य त त्वन्यं । यन् मंत्रहलं कित शब्द निङ्धंचन्द्र । बिन्दुनाद । मङ्को त्क नि पतिन्त । हय्व त कपलं देन्ताङ्गगं । विन्ति निर्हण्यान्त । सह सन्धि अक्षान्त । कुञ्चो रि वित् नि नाडी अहं इक्षि नवन् म्विङकं सर्विद्यार । सह वायु विविद्या । यप्यनहेनक् देन्ते । यप्याणायाम इह । सिकॅप् किनिज्ञानिन्त । १८ हय्व व्यापार । यप्यनहेनक् देन्ते । समङ्कान त सं विष्णा स्तर्थ । पडि मकमार्ग सं ह्यं प्रणाव १ । १८ ग्रानंक्स् त्के द्वादशाङ्गल निष्यान २२। सिर त सिनङ्गः निष्कल रे । पड १ भटार परमशिव रे इक । मसत् रे प्व सिर सके रिक । य त कमोक्तन् ङ ।।

१-१. इस श्लोकत्रयी का हस्तलेख वर्णयोग प्रहेलिकावत् है। किव टीका में श्लोक में ग्राने वाले शब्दों का प्रयोग न होने से स्थिति ग्रीर भी जिटल बन गई है। टीका में व्युद्भ्रान्ति ग्रीर सदुद्भ्रान्ति दो शब्दों का निश्चय कर लेने पर भी श्लोकों का शुद्ध रूप निश्चय नहीं हो पाया है। सदुद्भ्रान्ति से मुक्ति ग्रथवा मोक्ष ग्रीर व्युद्भ्रान्ति से पुनर्भाव उचित ही है। ग्रीर यही परमरहस्य है।

श्लोकों का लोन्तार में वर्णयोग इस प्रकार है—

नाधीचलनमर्ग्गश्चा । पुनर्भव रिवि स्मृतः । मर्ग्गश्चलननानाधो । मुक्ता परमकैवलाः ॥४५॥ सिनाज्ञनं त्रयं जग्रत् । ततैव च्छलननाधी । ज्ञनात्रय सुसुप्तय । नाधचाचलानम्भवेत् ॥४६॥ सदाशिवस्य यौ मर्ग्ग । नाधीचलनासंस्मृतः । मर्ग्गश्चलननाधी । परमस्यमि संस्मृतः ॥४७॥

श्लोक ४६ के वास्तविक ग्रर्थ ग्रर्थात् तात्पर्य का टीका में ग्राभास तक न होने से प्रस्तुत प्रसङ्ग दुरूह हो गया है। ज्ञानत्रय, जाग्रत ग्रौर सुषुष्ति तीनों शब्द स्फुट हैं। ज्ञानत्रय जाग्रत, स्वप्न ग्रौर सुषुप्त इन तीनों ग्रवस्थाग्रों से ऊपर है। ज्ञानत्रय का तात्पर्य इलोक ४४ में ग्राए मोक्ष पाने के तीन प्रधान सार्धनों—वैराग्यादित्रय, परारोग्य ग्रौर ध्यानादित्रय के ज्ञान से हो सकता है।

वृहस्पिततत्त्व इलोक ४७ में सुषुप्तावस्था का नाम 'श्रीपद' है। ये तीनों श्रवस्थाएं एक साथ मिलाकर 'ग्रात्मसंसार' कहलाती हैं। तूर्या-वस्था तो ग्रात्मसिद्धि ग्रौर तूर्यान्त जीवन्मुक्ति की अवस्था है। इस प्रसङ्ग में सुषुप्तपद की व्याख्या उल्लेखनीय है—यप्वन् रिं सुषुप्तपद। रिर काल नि तुरु त्यं। त्विनिकं शून्य ग्रचेतन निर्वाण। निष्प्रकाम्य तन् कतोन् कहिडप्। त्विनिकं सुषुप्तपद। मङ्कन सं ह्यङात्मा हिलं तुर्तुनिर। उमित्विङचेतन। तन् पंहिडप् लुप पिनकस्वभावन्य। सं श्रीपद ङरनिर यन्मङ्कन।

२. लो. सद्योन्ती । ग्रागे इसके लिए "सद्यो-त्र्ञन्ती" ग्राया है। सद्यः + उद्भ्रान्ति । संस्कृत में श्रनिवार्य हैं। ज्ञान की सर्वप्रथम श्रावश्यकता है। निजरूप को जानना ही ज्ञान है। यह ज्ञान सकल-निष्कल है।

योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः । योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मिण् ।।१३।। तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दं ढमभ्यसेत् । ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञेयं ज्ञानैकसाधनम् ॥१४॥ ज्ञातं येन निजं रूपं कैवल्यं परमं पदम् ॥१४॥ श्रमौ दोषैर्विनिर्मुक्तः कामक्रोधभयादिभिः । सर्वदोषैर्वृतो जीवः कथं ज्ञानेन मुच्यते ।।१६॥ स्वात्मरूपं यथा ज्ञानं पूर्णं तद्वध्यापकं तथा ॥१७॥ विवेकी सर्वदा मुक्तः संसारभ्रमवर्जितः ॥१८॥

> (गरापिततत्त्व के श्लोक ४४ में सक्राप्तिष्कल सम्बन्धी श्लोक उद्धृत हैं)

शरीरेण जिताः सर्वे शरीरं योगिमिर्जितम् । तत्कथं कुरुते तेषां सुखदुःखादिकं फलम् ।।३८॥ भेदबन्धविनिर्मु क्तो नानास्मित्तधरः परः ।।४१॥ यथाकाशस्तथा देह ग्राकाशदिप निर्मेत्तः । सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरो हश्यस्थूलात्स्थूलो जडाज्जडः

118511

योगेन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेद्विधे ।।५१॥ ज्ञानेनैक विना योगो न सिध्यति कदाचन । जन्मान्तरैक्च बहुभियोंगो ज्ञानेन लभ्यते ।।५२॥ ज्ञानं तु जन्मनैकेन योगादेव प्रजायते ।।५३॥ व्योगशिखोपनिषद् १.१३...,पृ.४५५-६

यज्ज्ञानं निर्मलं शुद्धं निर्विकल्पं निराश्रयम् ।
गुरुप्रकाशकं ज्ञानिमत्यन्ये मुनयो द्विजाः ।।४।।
ज्ञानेनैव भवेन्मुक्तिः प्रसादो ज्ञानिसद्धये ।
उभाभ्यां मुच्यते योगी तत्रानन्दमयो भवेत् ।।५।।
पुंसां तु पुरुषः श्रीमान् ज्ञानगम्यो न चान्यथा
।।१२॥

कमेयज्ञसहस्रे भ्यस्तपोयज्ञो विशिष्यते । तपोयज्ञसहस्रे भ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ।।१३॥ जपयज्ञसहस्रे भ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते । ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम् ।।१४॥

यदा समरसे निष्ठो योगी ध्यानेन पश्यति । ध्यानयज्ञरतस्यास्य तदा सन्निहितः शिवः ॥१५॥ नास्ति विज्ञानिनां शौचं प्रायश्चित्तादि चोदना

11१६11

निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम् ।।१८॥: लिङ्गमहापुरागा १.७५.४...,पृ.१४८–६

ज्ञानयोगं समासाद्य तत्रैव च विमुच्यते । कृत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य शिवलोक्ंस गच्छति ।। लिङ्गमहापुरागा १.७६.३६,५.१११

स्रज्ञानं विविधं ह्येतद् विज्ञानं विविधं न हि।।१८।। बहुत्वे च स्वयं सर्वं शिवरूपी महेश्वरः ।।२६।। एतत्परं शिवज्ञानं तत्त्वतस्तदुदाहृतम् । जानाति ज्ञानवानेव नान्यः कश्चिदृषीश्वराः ।।३०।। ज्ञानं सलक्षणं ब्रूहि यज्ज्ञात्वा शिवतां व्रजेत् । कथं शिवश्च तत्सर्वं सर्वं वा शिव एव च ।।३१।।

शिवमहापुरागा ४.४२.१८...,पृ.४०२

तदिदं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं ततः परम् । ग्रस्मदाद्यं रमरैर्ह श्यं स्थूलं सूक्ष्मं तु योगिभिः ।।२७॥ ततः परं तु यन्तित्यं ज्ञानमानन्दमन्ययम् । तन्निष्ठैः तत्परैभंवतेर्दं श्यं तद्व्रतमाश्रितैः ।।२५॥ ज्ञानभावानुरूपेगा प्रसादेनैव निर्वृ तिः ।।४५॥

शिवमहापुरारा ७.३.२७...,पृ.४०४

नामाष्टक भयो योगः शिवेन परिकल्पितः । तेन योगेन सहसा शैवी प्रज्ञा प्रजायते ॥१६॥ प्रज्ञया परमं ज्ञानमचिराल्लभते स्थिरम् । प्रसोदित शिवस्तस्य यस्य ज्ञानं प्रतिष्ठितम् ॥२०॥ प्रसादात्परमो योगो यः शिवं चापरोक्षयेत् । शिवापरोक्षात्संसारकारगोन वियुज्यते ॥२१॥ स्ततः स्यान्मुक्तसंसारो मुक्तः शिवसमो भवेत् ॥२२॥

शिवमहापुराण ७क.३२.१६...,पृ.५३८ ज्ञानामृतेन तृष्तस्य भक्त्या शैवशिवात्मनः । नान्तर्न च बहिः कृष्णा कृत्यमस्ति कदाचन ॥५१॥ नैकाग्रं चेत् शिवे चित्तं कि कृतेनापि कर्मणा । एकाग्रमेव चेच्चित्तं कि कृतेनापि कर्मणा ॥५३॥ धेन केनाप्युपायेन शिवे चित्तं निवेशयेत् ॥५४॥

शिवमहापुराग ७ख.१२.५१...,पृ.५५७

२-२. लो. शुद्धाज्ञनाञ्च मोक्षराम् ।

३. लो. लीएाम्।

४. लो. परिसुद्धम् ।

प्र-प्र. लो. मोक्तमेवा पृकितितः । मुक्त के जिए मोक्त कवि रूप है। Sanskrit in Indonesia पृ.१४२ पर इस विषय में विस्तृत टिप्पण है। अस्तुत प्रसङ्ग में संस्कृत क्लोक में तो मोक्त है किन्तु कवि में मुक्त (प्रथम कण्डिका के अन्तिम वाक्य में) ग्राया है।

६. लो. ह्नि ङि।

७. लो. मनोविज्ञना । पिछले श्लोक में भी यही वर्णयोग है ।

न. लो. निर्विसय।

६. लो. में दीर्घ श्राकारान्त रूप है।

१०. लो. सून्य।

११. लो. सुक्ष्म ।

१२. लो. जना।

१३. लो. शुन्याकार।

१४. लो. केवल्य ।

शुद्धज्ञानित्रमल श्रौर कवल्य में सम्बन्ध है। लिङ्गमहापुराए। में भी ज्ञान श्रौर कैवल्य का परस्पर सम्बन्ध उल्लेखनीय है—ज्ञानगम्यो हढप्रज्ञो देवेदव-स्त्रिलोचनः ।। (श्रध्याय ६८ श्लोक ३२ के पूर्वार्ध पर टीका—ज्ञानगम्याय ज्ञानादेव गम्यः प्राप्यो ज्ञानगम्यः कैवल्यरूपः । ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति श्रुतेः । पृ.२११)

१५. लो. पूर्वाण्घ कोथि । यह शब्द संदिग्ध है ।

१६. लो. फलबुक्ति।

१७. लो. निब्र्भण।

१८ लिङ्गमहापुरारा २.५५.६..., पृ.३२१ में इस से मिलता जुलता प्रसङ्ग है—
योगः कितविधः प्रोक्तस्तत्कथं चैव कीदृशम् ॥६॥ ज्ञानं च मोक्षदं दिव्यं मुच्यन्ते येन जन्तवः ।
प्रथमो मन्त्रयोगश्च स्पर्शयोगो द्वितीयकः ॥७॥ भावयोगस्तृतीयः स्यादभावश्च चतुर्थकः ।
सर्वोत्तमो महायोगः पञ्चमः परिकोर्तितः ॥८॥ भावयोगस्समारव्यातिश्चत्तशुद्धप्रदायकः ॥१३॥ शून्यं सर्वं निराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते ।
ग्रभावयोगः संप्रोक्तिश्चत्तिविग्ताकारकः ॥१४॥ नीरूपः केवलः शुद्धः स्वच्छन्दं च सुशोभनः ।

(तुलना कीजिए क्लोक ४३ के लोन्तार में—कैवल: शुद्धः)

श्रनिर्देश्यः सदालोकः स्वयंवेद्यः समन्ततः ॥१४॥ स्वभावो भासते यत्र महायोगः प्रकीर्तितः ॥१६॥ निर्मलो केवलो ह्यात्मा महायोग इति स्मृतः ॥१७॥ साधको ज्ञानसंयुक्तः श्रौतस्मार्तविशारदः । गुरुभक्तश्च पुण्यात्मा योग्यो यागरतः सदा ॥२४॥

१६. लो. सधना।

२० लो. तिग्गा।

सूक्ष्मत्वञ्च विभुत्वञ्च कथं ज्ञेयोऽसि तथाहि (लो. तेस्थति) ॥६०॥

रि समङ्कत नि सूक्ष्मं हित । तथापिन्य मङ्कत किनब्रुहन्त य देनि ज्ञान । हमैङन्य व्कसन् । उमुङ्काः रि ज्ञानं लना । सथोद्य लवन् भटार हन त शून्य सकें शून्य । हन त मिलत् सकें मिलत् । परमकैवल्य । निराश्रय ङरन्य । तन्किनहनन् देनि सुखदुःख । मङ्कत लि भटार ।

श्लोक ६२ के उत्तरार्घ में स्थिति श्रौर भी श्रीधक स्पष्ट हो जाती है—

हृदयान्ते पदं शून्यं परं कैवल्यमुच्यते ।।

शिव के इस शून्य पद को जानकर निस्संशय मुमुक्षु मुक्त हो जाता है—
हिद धृतमोङ्कारं शिवस्य शून्यं परं पदम् ।
यो ज्ञाता स्वशरीरेऽस्मिन् मुच्यते नात्र संशयः

गाइ३॥

योगीश्वर के लिए स्वभावों से शून्य होना मोक्ष है— निरक्षरं भवेन्नित्यं निरसतञ्च (?) निष्कलम् । नीरूपं सर्व्वभावेषु मोक्षमेतत्प्रकीर्तितम् ॥६६॥

श्रात्मा चार प्रकार को है—श्रात्मा, श्रन्तरात्मा, परमात्मा ग्रौर ग्रत्यन्तात्मा। श्रत्यन्तात्मा श्रून्य ग्रौर परमशिव है—

त्र्यात्मा चैवान्तरात्मा [हि] परमात्मा तथैव च । श्रत्यन्तात्मा•विभुः शून्यो स्रतोऽसौ परमः शिवः॥६७॥

हन त म्रात्मा ङरन्य । हन त म्रन्तरात्मा ङरन्य । [हन त परमात्मा ङरन्य] इक त्ङः निकं तिग हन त म्रत्यन्तात्मा ङरन्य । शून्य सिर प्रभु सिनङ्गः परमशिव । निःश्रेयस । क । यत्नका त्मॅन्त्मॅन् ॥

अत्यन्तात्मा परमशिव ही है—

आत्मा विष्णुरिति ज्ञेयो अन्तरात्मा पितामहः। परमात्मा तथा रुद्रो अत्यन्तः परमः शिवः ॥६६॥ रुलोक ६२ में पुनश्च परमशिव के लिए शृन्य विशेषण आया है—शून्यश्च परमः शिवः। देखिए टिप्पण १६।

- ७. लो. श्रनान्तर।
- लो निरन्।
- ६. लो. द्वदशङ्गलास्थना।

१०. लो. सयोज्य। "सयोज्य" शब्द भोष्म-पर्व पृ.६३.५ में श्राया है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान श्लोक ६० (उपर्यु द्वृत) की टीका में इसी प्रसङ्ग में सयोद्य वर्णयोग है।

- ११. लो. परमाशीवातत्त्वा ।
- १२. लो. मत्महातम ।
- १३. लो. कैवला ।
- १४. लो. मल्वो ।
- १५. लो परमाशून्य।
- १६. लो. कब्रुहक्ना।
- १७. लो. कमोक्षहन् । कमोक्ष + अन्, श्र का ह कर दिया गया है ।

१८. लो. कपङ्गिहा । ग्रन्थ की ग्रन्तिम स्वर दीर्घ करने की प्रवृत्ति सी है ।

१६. महाज्ञना । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में मिल्तम निष्कर्ष शिव के शून्य होने के परमरहस्य में निहित है—महाज्ञानं महातत्त्वं (श्लोक ६५ प्रथमपाद), ज्ञानमेतन्महागुह्यं(६६.३), श्लोक ६५ की टीका में—म्रात्मिलङ्गे शिवः स्थितः ॥ शिव सिर उमुङ्गः रिङात्मिलङ्गे । शून्यशून्यान्तर आस्थत ॥ य सिनङ्गः तकस् नि शून्य ङरन्य ॥

## विमुक्त श्रेत्यक्तसंस्वनो २? <sup>3</sup>न तिर्यगूर्ध्वगमनः । नाधस्ताद्गमनश्चापि श्रेविफलः श्रेश्न्यः हे केवलः ॥४६॥

कुनिङकं सिन्धि किसकॅगन कुङि वो रहस्य । सह प्राणायाम । मकावसानं कियोरज्ञानान् । हय्व व्यापार । श्रप मतंन्यन् मङ्कन । श्रपन् रिं वविङसला निरं सं ह्यं हुरिप् सकें शरीर । तन् दि तन्पावन् । हिडँप् किम्में कि । तन् सिद्ध फलन्य ।।

निहन् वनेः उलहक्न<sup>१४</sup> सं साधक<sup>६</sup> । यप्वनपूजा ग्रशील<sup>१६</sup> सोपचार उमऋप् वेतन् । ग्रत्हॅर्<sup>१९</sup> ग्रग्नगितिकः त शिवकरण्<sup>१६</sup> । ग्रप्नाणायाम<sup>२९</sup> रुमुहुन् । नुम्लॅं यंग्र<sup>२९</sup> निङ्क्ति । महवन् घ्राण्<sup>२२</sup> कानन् । त्रुसक्न त्कें हित । हिडपॅन्<sup>२३</sup> भटार ब्रह्मा चतुर्मुख । त्रिनयन<sup>२४</sup> । चतुर्मुज । रक्तवर्ण्णं<sup>२४</sup> । <sup>२६</sup>हिडप् प्रतिष्ठा<sup>२६</sup> रिहति ग्र<sup>२९</sup> । ग्रों ग्रं ब्रह्मणे नमः । रेचक<sup>२५</sup> ङरन्य ॥

म्वः विजिलकॅन् वायुन्त<sup>२६</sup> शुद्ध । महवनें घ्राग्ग<sup>२२</sup> किरि । हनें हम्प्रु हिडॅप्<sup>२४</sup> भटार विष्णु चतुर्भुं ज<sup>६</sup> । त्रिनयन<sup>२४</sup> । कृष्णवर्ण । <sup>२६</sup>हिडॅप् प्रतिष्ठा<sup>२६</sup> रि हम्प्रु । ग्रों उं विष्णवे<sup>3</sup>° नमः । पूरक<sup>3</sup> ङरन्य ।।

म्वः इसँप् वायुन्त<sup>२६</sup> हनें घ्रारण<sup>२२</sup> किलः । पाँ देनसुवे । त्काक्न रि पुसुःपुसुः । हिडँप्<sup>६४</sup> भटार **ईश्वर** त्रिनयन<sup>3२</sup> । चतुर्भु ज । श्वेतवर्ण्ण । म । ग्रों मं ईश्वराय नमः । कुम्भक<sup>६</sup> ङरन्य । रि त्लस्न्यन् मङ्कन<sup>६</sup> । उन्यकॅन्<sup>33</sup> त मन्त्र चतुर्दशाक्षर । प्रराव<sup>38</sup> ।। ग्रों । सं । बं । तं । ग्रं । इं । नं । मं । शि । वं । यं । ग्रं । उं । मं । ग्रों ।। हय्व हुमुं कोचरन्य । रि त्लिस मङ्कृन<sup>६</sup> । लजु सिर ग्रभस्म<sup>34</sup> बीज<sup>3६</sup> । चन्दन<sup>६</sup> । इति प्रारायाम संसिप्त<sup>38</sup> पूजा ङ ।।

म्बः तिङ्किहि विफल । चतुर् प्व य क्वेःन्य । न्द्य त त्विन्यं निहन् । निःस्पृह । निर्वाण । निष्किल । निराश्रय ।। कुनं त्विनि प्रत्येकन्य । निःस्पृह ः किन कसाध्य निर । निर्वाण ः तन्पशरीर । तन् कतुदुहन् । तन् परूपवर्ण ः । तन् परूम्ङन् । तन् कतुदुहन् । तन् परूपवर्ण ः । तन् परूम्ङन् । ङ्कानोङ्क्षिनं एकत्व भटार मबङात्मा । तहुर् मिश्र रिङवक् भटार ।। निराश्रय ङ सिर त लुपुति सर्विज्ञान अपन् सिर सारि निकं निष्कल ः ।। मर्थ्य ः सं ह्यङात्मा । ग्रप्नृ सिर तन् पबस्तु । लुपुति सर्विज्ञान अपन् सिर सारि निकं निष्कल ः ।। मर्थ्य ः सं ह्यङात्मा । ग्रप्नृ सिर तन् पबस्तु । लुपुति सर्विभाव ः । निर्लक्षणः । सिर त परमालौकिक ।। मङ्के ब्रुः प्व सिर सं साधकः यन् मङ्कतः । ग्रपन् सिर ग्रङम्बॅककॅन् तिङ्किह व्वं सुमंग्रहें लौकिक । रि काल नि हुरिप् निर । मरप्वन् कपिङ्गहः सरसनि लक्षण् । रि विफलिन लक्षण् ।।

१. लो. विमुक्ताः ।

५. लो. विपतः । कवि व्याख्या की ५वीं कण्डिका में चतुर्विफलों की प्राप्ति का वर्णन है।

२. लो. टिक्टा संस्वराम्।

६. लो. शून्य।

३-३. लो. नितर्यगुद्धागमनः ।

७. लो. कैवल: ।

४. लो. नाधश्च गमनाञ्चमी ।

सद्यः विसर्गान्त अव्यय है। अतः सन्धि सद्य-उद्भान्ति हो रह जाएगी। अर्थ की हिष्ट से सदुद्भ्रान्ति (सद् मार्ग पर भ्रमण वा आगे बढ़ना) अच्छा है। इसके विपरीत 'व्युद्भ्रन्तीं है जो स्पष्टतया 'व्युद्भ्रान्ति' के लिए है। जिसका अर्थ विपरीत [मार्ग पर] भटकना किया जा सकता है। सदुद्भ्रान्ति मोक्ष का और व्युद्भ्रान्ति पुनर्भाव का कारण है।

### ३. लो. व्युतभ्रन्ती ।

४. लो. कपूर्णभवान् । श्लोक में यह पुनर्भाव है । न के लिए एा ग्रौर फिर र् के कारण उसका द्वित्व कर यह रूप बना है । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में भी कपुनर्भाव के लिए यह वर्णयोग ग्राया है । श्लोक ४६ की टीका में—नहन् त य ज्ञान संक्षिप्त । ज्ञानसन्धि ङरन्य वनेः । य तेक कब्रुह-क्नत्त । तन्दिव कपुनर्भाव ।। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के श्लोक ५३ में प्रसङ्गाधार पर कपुनर्भाव ही होना चाहिए—इकं तूर्यान्तपद । य ककवकुत्वन् ? त घन् भटार शिव । सिर त कब्रुहन् । दे सं विकु । सिर मङनङन ज्ञान दे भटार । लवन् सं ह्यं ब्रह्मा । परनन्य म्सत् । रि काल नि प्रलय ततन् हनं जन्म लिं भटार । तर्द्य कपुनर्भाव (कपूण्णभाव) ।।

- ५. लो परमा।
- ६. लो. त्र्याक्षर।
- ७. लो. सद्योतभ्रन्ती ।
- द. लो. पृथनाकॅन्। पृथन प्रधान के लिए है। तुलना कीजिए पृनव = प्रएाव। इस शब्द का प + ग्राराधना + ग्रकॅन् = पाराधनाकॅन् रूप ग्रथं में ठीक बैठते हुए भी इसकी न्यूनतम सम्भावना हैं।
  - ६. लो. शब्धा।
  - १०. लो. नि ग्रंधीचन्द्रा ।

११. लो. विण्डुनाद ।

१२. लो. में दण्ड नहीं है।

१३. लो. दीर्घान्त है।

१४. लो. नाधी।

१५ लो. सर्वाद्वर।

१६. लो. बयु।

१७. लो. धरगा।

१८ लो. प्रग्यम ।

१६. लो. किनरज्ञनान्त ।

२०-२० लो. ह्यं ग्रत्मा म्षत्।

२१. लो. पृनव। मोक्ष में प्रगाव का महत्त्व-पूर्ण स्थान है। प्रगाव साधन है जिससे निष्कल ब्रह्म की प्राप्ति होती है—

तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राग्गस्तदु वाङ् मनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेदच्यं सोम्य विद्धि ॥२॥ धनुर्गृं हीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं संधयीत।

भ्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ॥४॥ श्रोमित्येवं घ्यायथ श्रात्मानं स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात् ॥६॥

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि ।..... तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा स्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥६॥ मुण्डकोपनिषद् २.२.२...,पृ.१८

...ब्रह्मा विष्णुरच रुद्रश्च ईश्वरः शिव एव च । पञ्चधा पञ्चदैवत्यः प्रगावः परिपठ्यते । तत्राधिकं क्षरामेकमास्थाय क्रतुशतस्यापि फलमवा-प्नोति कृत्स्नमोङ्कारगतं च सर्वज्ञानेन योगध्यानानां शिव एको ध्येयः शिवंकरः सर्वमन्यत्परित्यज्यैताम-धीत्य द्विजो गर्भवासान्मुच्यते गर्भवासान्मुच्यत इति ।।

> स्रथर्वशिखोपनिषद् प्र.२ पृ.१७५ । सर्वज्ञान से योग ध्यान द्वारा ध्येयशिव के चिन्तन से सर्वमन्यत्परित्यज्य स्रथीत् निर्व्यापार होने पर द्विज गर्भवास से स्रथीत् पुनर्भाव

से मुक्त हो जाता है।

२२. लो. द्वदशङ्ग्लास्थन ।

२३. लो. निस्कला।

२४. लो. पघ।

२५. लो. परमाशीवा ।

२६. लो. म्बत्। टि.२० में भी यही वर्ण-योग है। तुलना कीजिए—निष्कल के लिए निस्कला।

## ४८ <sup>¹</sup>द्वादशाङ्गलसंस्थानाद् विमुक्तः परमः शिवः । शून्यमेव<sup>3</sup> परं ख्यातं ज्ञातव्यो<sup>ध</sup> मोक्षश्च ततः ॥४८॥

ग्रनन्तर रि हुबुस् निरान् मुक्त सकें द्वादशाङ्गलस्थान । सयोग्य ति सं ह्यङात्मा मत्महन् परमशिवतत्त्व । मिर मत्महनात्मा । ग्रप ति लिवर् निरान् मङ्कन । शून्य केवल । य मिल्व परमशून्य  $^{12}$ । य त नतंन्यन् कन्न हुक्न किमन्य दे सं मह्युनि कमोक्षान् । नहन् साधनानुं कपङ्गिह  $^{15}$  सं ह्यं महाज्ञान ।।

१-१. लो. द्वदशङ्गुला । संस्थना । द्विमुक्तः म्राग्निपुरागा अध्याय ३०३ का १४वां इंलोक इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है— भ्रात्मानं योजयित्वा शिखान्ते द्वादशाङ्ग्ले । संशोष्य दग्ध्वा स्वतनुं प्लावयेदमृतेन च ।।

शाण्डिल्योपनिषद् १.४६...,पृ.४१५

श्रोङ्कारोच्चारए।प्रान्तशब्दतत्त्वानुभावनात् ।
सुषुप्ते संविदा जाते प्राए। स्पन्दो निरुध्यते ॥४६॥
तालुमूलगतां यत्नाज्जिह्नयाक्रम्य घण्टिकाम् ।
ऊर्ध्वरन्ध्रगते प्राएो प्राए।स्पन्दो निरुध्यते ॥४७॥
प्राएो गलितसंवित्तौ तालुध्वं द्वादशान्तगे ।
श्रभ्यासादुध्वंरन्ध्ररेण प्राए।स्पन्दो निरुध्यते ॥४८॥
द्वादशाङ्गलपर्यन्ते नासाग्रे विमलेऽम्बरे ।
संविद्दश्चि प्रशाम्यन्तां प्राए।स्पन्दो निरुध्यते ॥४६॥
तुलना कीजिए मालिनीविजयोत्तरतन्त्र ६.३३,पृ.
३३ ।

२. लो. परमाशीवः।

३. लो. श्रुन्यमैवा ।

४. लो. क्यतं। किव में ख के लिए प्रायः क ग्राता है। सुखदुःख के लिए सुकदुक।

 प्र. ज्ञतन्यौ। ज्ञान के लिए इस प्रन्थ में निर्वाध रूप से ज्ञना वर्णयोग है।

६-६. मोक्षमचतः । मोक्षमथातः पाठ लोन्तार के ग्रधिक समीप है । किन्तु यहां मोक्षः चाहिए । मोक्षोऽथातः करने पर एक ग्रक्षर न्यून हो जाता है ।

शून्य, परमिशव श्रौर मोक्ष इन तीनों में सम्बन्ध इल्लेखनीय है। तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान क्लोक ६० में परमकैवल्य की शून्यातिशून्य विशिष्ट व्याख्या है—

हृदये सूक्ष्मानुसूक्ष्मं ज्ञाने तिष्ठति नित्यशः ।

लो. सन्दी ।

ं है है। लो: दीर्घ स्वरान्त है।

१०. लो. प्रग्यम ।

११. लो. कदिराजनन्।

१२. लो. उरिप्।

१३. लो. तन्पवन । √श्रवन्=मार्ग । किन्तु महवन् में √श्रवन् का ०व० ह्रस्व ही है । तन्प +श्रवन्=तन्पावन ।

१४. लो. इडॅप्।

१५. लो. उलहक्ना।

१६. लो. हशील।

१७. लो. हत्हॅर्।

१८. लो. ङ्ग्रनासिका ।

१६. लो. शीवाकरणा । शिवकरण शब्द संदिग्ध श्रौर श्रनिश्चित है ।

२०. लो. अप्रणयम ।

२१ लो. रियग्र।

२२. लो. ग्रगा।

२३ लो. इडॅपन् । ह- के स्थान में ग्र-,हि- के स्थान में इ- इस ग्रन्थ में ग्रनेक स्थलों पर ग्राए हैं।

२४. लो. त्रीनयन । त्रिगुरा में भी त्रीगुरा दीर्घ है (श्लोक ४३ टि.१३) । Goris की पुस्तक में द्वीपान्तरीय ग्रन्थों से संगृहीत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की चतुर्भु ज त्रिनयन इत्यादि विश्लेषताएँ पु.४१ पर दी हुई है । यथा, त्रिमूर्तिमन्त्र में—

ब्रह्मा—चतुर्मु ख।

विष्णु-- त्रिमुख, त्रिनयन, चतुर्भु ज।

ईश्वर-पञ्चमुख (सद्योजालादि), त्रिनयन, दशभुज । योगतत्त्वोपनिषद् में श्लोक १०० पृ. ३०१-२ में महादेव के लिए ये विशेषण आए

बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम् । गुद्धस्फटिकसंकाशं धृतबालेन्दुमौलिनम् ।।६६॥ पञ्चवक्त्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम् । सर्वायुधेर्धृताकारं सर्वभूषणभूषितम् ।।१००॥ उमार्धदेहं वरदं सर्वकारणकारणम् ।।१०१॥

\_ विष्णु — मन्त्र रिंहनाम्प सबुक् उलु — इडॅप् भटार विष्णुमूर्ति रिंहम्पू । नील निर्मल रूप त्रिनयन चतुर्भु ज...इत्यादि ।

प्रयोग करएा...स्थान भटार विष्णु चतुर्भुं ज सिर त्रिनयन चक्र म्वं गदा गि... इतिष्टि सिर बिम्ब भटार विष्णुमूर्ति रि शिरः त्रिनयन चतुर्भुं ज । सहस्र । गदा रि हॅरप् । चक्र रि त्ङॅन् । सि नन्दक रि ङूरि । सङ्क्ष रि किव । कृष्णा महातिकृष्ण । नीलवर्ण......त्रिमुखश्च त्रिनयनं चतुर्भुं ज स्थितो मन (?) । गदाचक्रनन्दकोऽस्तु...

२५. लो. रक्तावण्णा ।

२६-२६. लो. रधॅप्रतिष्ट ।

२७. लोन्तार में म है।

२८ लो. रैचका। तुलना कीजिए-केवल के लिए कैवला श्लोक ४८.१३।

प्राणयाम के तीन प्रसिद्ध मुख्य भेद हैं— पूरक, रेचक और [कुम्भक। कहीं कहीं ये भेद चार हैं—प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता रेचक-पूरक-कुम्भक-संघट्टकरणानि चरवारि प्राणायाम-लक्षणम् (गोरक्षनाथ-कृत सिद्धसिद्धान्तपद्धति २.३५,५,१३)। रेचनं पूरणं वायोः शोधनं रेचकं तथा ।।६४॥ चतुभिः क्लेशनं वायोः प्रागायाम उदीर्यते ॥६५॥ त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्, मन्त्रभाग

रेचक, पूरक, कुम्भक सम्बन्धी संस्कृत समस्थल इस प्रकार हैं—

रुचिरं रेचकं चैव वायोराकर्षणं तथा। प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः ।।६।। श्रमृतनादोपनिषद् ६, योगोपनिषत्संग्रह पृ.१५ तेजोबिन्दूपनिषद् १.३१-३३पृ.२६३ में इन की बहुत स्पष्ट भ्रौर सरल व्याख्या की गई है-चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्। निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥३१॥ निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचका**ख्यः समीरितः** । ब्रह्म वास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥३२॥ ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राग्गसंयमः ॥३३॥

वराहोपनिषद् (५.५७.६०पृ.६१५) में भी प्राणायाम के तीन भेदों की व्याख्या की गई है-

रैचकं पूरकं चैव कुम्भमध्ये निरोधयेत्। दृश्यमाने परे लक्ष्ये ब्रह्मािए स्वयमाश्रितः ॥५७॥ बाह्यस्थविषयं सर्वं रेचकः समुदाहृतः। पूरकं शास्त्रविज्ञानं कुम्भकं स्वगतं समृतम् ॥५८॥ एवमभ्यासचित्तरचेत् स मुक्तो नात्र संशयः। कुम्भकेन समारोप्य कुम्भकेनैव पूरयेत् ॥४६॥ कुम्भेन कुम्भयेत्कुम्भं तदन्तःस्थः परं शिवम् ॥६०॥

ज्ञान के पश्चात् योग का स्थान है ग्रौर उसमें प्राणायाम मुख्य है। प्राणायाम करने की विधि भी नीचे दी हुई है।

अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते ॥१६॥ उत्पत्ति स्थितिसं हारस्फ़्रातिज्ञानविवर्जितम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमथ योगं ब्रवीमि ते ॥१८॥

प्राणायामं ततः कुर्यात्पद्मासनगतः स्वयम् ॥३२॥ निरुध्य पूरेयद्वायुमिडया तु शनैः शनैः। यथाशक्त्यविरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम् ॥३७॥ पुनस्त्यजेत्पिङ्गलया शनैरेव न वेगतः। पुनः पिङ्गलयापूर्य पूरयेदुदरं शनैः ॥३८॥ धारियत्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शनैः। यया त्यजेत्तयापूर्य धारयेदविरोधतः ॥३६॥ जानु प्रदक्षिणोकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम् । ग्रज्ज्िलस्फोटनं कुर्यात्सा मात्रा परिगीयते ॥४०॥ इडया वायुमारोप्य शनैः षोडशमात्रया । कुम्भयेत्पूरितं पश्चाच्चतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥४१॥ रेचयेत्पङ्गलनाड्या द्वात्रिशन्मात्रया पुनः। पुनः पिङ्गलयापूर्य पूर्ववत्सुसमाहितः ॥४२॥ प्रातर्मध्यंदिने सायमर्धरात्रे च कुम्भकान् । शनैरशोतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत् ॥४३॥ एवं मासत्रयाभ्यासान्नाडीशुद्धिस्ततो भवेत् ॥४४॥ इसके पश्चात् योगी के ग्राहार ग्रादि का

वर्णान है।

ततः परं यथेष्टं तु शक्तः स्याद्वायुधारणे ॥४६॥ यथेष्टधारणाद्वायोः सिध्येत्केवलकुम्भकः । केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरिवर्वाजते ॥५०॥ न तस्य दुर्लभं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

> योगतत्त्वोपनिषद् १६... पृ.२६८-३०० । इस के उपरान्त क्लोक ७६ तक विघ्न, उनके निराकरण म्रादि का वर्णन है।

प्राण्याम त्रिक के लिए तुलना कीजिए सिद्धश ङ्कर-तन्त्र क्लोक ६४ पृ.६४ । प्राणायाम के भेद श्रौर उपभेद मालिनीविजयोत्तर-तन्त्र (१६.२-१२ प्र-११२-३) में सविस्तर दिए हैं।

प्रगाव ग्रौर प्रागायाम के इन भेदों में सम्बन्ध उल्लेखनीय है—

त्रग्व→देवता←प्रागायाम

म — ब्रह्मा—पूरक

नाभिस्थाने प्रतिष्ठितं देवं - चतुर्वकतं

उ — विष्णु—कुम्भक

हृदि

- ''—चतुर्भु जं

म - महेश्वर-रेचक

ललाटस्थाने

"—त्रिलोचनं

ग्रङ्गुष्ठमात्रमचलं घ्यायेदोङ्कारमीश्वरम् ॥१६॥
इडया वायुमापूर्य पूरियत्वोदरिस्थतम् ।
ग्रोङ्कारं देहमध्यस्थं घ्यायेज्ज्वालावलीकृतम् ॥२०॥
त्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते ।
रेचो छद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः ॥२१॥
ग्रतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम् ।
चतुर्भु जं महाविष्णुं पूरकेगा विचिन्तयेत् ॥३०॥
कुम्भकेन हृदि स्थाने चिन्तयेत्कमलासनम् ।

ब्रह्माएं रक्तगौराभं चतुर्वक्त्रं पितामहम् ।।३१॥ रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम् । शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम् ॥३२॥ ध्यानबिन्दूपनिषद् १६.३२ पृ.२५७

ध्यानिबन्दूपनिषद् का यह प्रसङ्ग गणपिततत्त्व के बहुत समीप है। गणपिततत्त्व की सारणी इसः प्रकार बनाई जा सकती है—

प्राणायाम भेद प्रणवाक्षर देवता वर्ण

रेचक ग्र ब्रह्मा रक्त पूरक उ विष्णु कृष्ण कुम्भक म ईश्वर श्वेत विशेषताएं

चतुर्भुं ख, त्रिनयन, चतुर्भुं ज चतुर्भुं ज, त्रिनयन त्रिनयन, चतुर्भुं ज प्रतिष्ठा (देवों के शरीर में)

यन हम्प्रु र्रुं ज (?)

ध्यानबिन्दूपनिषद् के ग्रनुसार दर्ग-

ग्रकार — पीतवर्ण — रजोगुण उकार — शुक्लवर्ण — सात्त्विक

मकार — कृष्णवर्ग — तामस

क्लोक ३७ टिप्परा १ में विस्तारपूर्वक प्राप्त के देवता, वर्ण, म्रादि दिए हैं।

प्ररणवात्मक रेचक, पूरक, कुम्भक का वर्णन निम्नलिखित है । प्रारणायाम के बिना मुक्ति असम्भव

यावद् वायुः स्थितो देहे तावज्जीवो न मुञ्चित॥६१॥ योगिनो मुनयश्चैव ततः प्राणान्निरोधयेत् ॥६२॥ षड्विशदङ्गुलिहंसः प्रयाणं कुरुते बहिः । वामदक्षिणमार्गेण प्राणायामो विधीयते ॥६३॥ रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः प्रणवात्मकः । प्राणायामो भवेदेवं मात्राद्वादशसंयुतः ॥१०१॥ मात्राद्वादशसंयुक्तौ दिवाकरनिशाकरौ । दोषजालमबन्नतौ ज्ञातव्यौ योगिभिः सदा ॥१०२॥
पूरकं द्वादशं कुर्यात्कुम्भकं षोडशं भवेत् ।
रेचकं दश चोङ्कारः प्राणायामः स उच्यते ॥१०३॥
बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवम् ।
नासाग्रहिष्टरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥१०६॥
प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावकः ।
भवोदिधमहासेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥१०६॥

श्वालायामेन युक्तेन सब रोगक्षयो भवेत् ॥११६॥ विकास स्थानस्थ्यानस्थ्य स्थ-११७ वृ.३४४-४

प्राणायाम के तीनों भेद बर्णात्मक हैं-

प्राणापानसमायोगः प्राक्षायामी भवति।
रेचकपूरककुम्भकभेदेन स त्रिविधः। ते वर्णात्मकाः।
तस्मात् प्रणव एव प्राणायामः...... प्रकारादित्रयाणाः
सर्वकारणमेकाक्षरं परं ज्योतिः प्रणवं भवतोति
ध्यायेत्।....।। १७॥

...ह्दयादिकण्ठपर्यन्तं सस्वनं नासाभ्यां शनैः प्यम्ममाकृष्य यशार्यान्त कुम्भियत्वा इड्या विरेच्य गम्छ्रित्वा यशार्यान्त कुम्भियत्वा इड्या विरेच्य गम्छ्रित्वा यशार्यान्त । तेन स्लेप्महरं जठराध्मिवधंनं भवति । वनत्रेण सीत्कारपूर्वमं वायुं गृहीत्वा यथान् शक्त कुम्भियत्वा नासाभ्यां रेचयेत् । तेन श्रुक्त्यास्यतिद्वा न जायो । जिह्नया वायुं गृहीत्वा यथात्रान्ति कुम्भियत्वा नासाभ्यां रेचयेत् । तेन गुल्मप्लोह्ज्बरिपत्तक्ष्मधादीनि नश्यन्ति ॥ अस्य कुम्भकः सिद्धिन्नियः सिहतः केवलश्चेति । रेचक-पूरकपुक्तः सिहतः । तद्विविज्तः केवलः । केवल-सिद्धिपर्यन्तं सिहतमभ्यसेत् । केवलकुम्भके सिद्धे त्रिषु लोकषु न तस्य दुर्लमं भवति ।....।।३१॥

शाण्डिल्योपनिषद् के प्रथम ग्रध्याय में 'पृ.४१३-४१६ प्रागायाम का विस्तृत वर्णन है।

कैवल्यसायक ज्ञान के लिए विरक्षत होना म्मनिवार्य है। प्रागायाम विरक्त होने का सर्वश्रेष्ठ सामन है—

प्राणायामकर्म वक्ष्ये सांकृते श्रृणु सादरम् । प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकः ॥१॥। वर्णात्रयात्मकाः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः । स एव प्रग्णवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥२॥ प्राणसंयमनेनेव ज्ञानान्मुक्तो भविष्यति । बाह्यादापूरणं वायीरुदरे पूरको हि सः ॥१२॥ सम्पूर्णकुम्भवद्वायोधिरिंगं कुम्भको भवेत्। बहिमिरेचनं वायोष्ट्रराद्रेचकः स्मृतः ॥१३॥ प्रमुखायामेन चित्तं तु शुद्धं भवति सुन्नत । चित्ते शुद्धे शुचिः साक्षात्प्रत्याज्योतिर्व्यवस्थितः

प्राणिश्वितेन संयुक्तः परमात्मनि तिष्ठिति ॥१७॥ देहृश्कोत्तिष्ठिते तेन किन्विज्ञानाद्विभुक्तता । रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकं नित्यमभ्यसेत् ॥१६॥ सर्वपापिविनिर्मु कतः सम्यग्ज्ञानमवाप्नुयात् ॥१६॥ विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं कैवल्यसाधनम् । तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवं सदाशिवम् ॥४७॥ ज्ञानस्वरूपसेवाहुर्जगदेतद्विलक्षण्मम् । ग्रर्थस्वरूपमञ्जात्वरद्विलक्षण्मम् । ग्रर्थस्वरूपमञ्जातत्वरद्विलक्षण्मम् । ग्रर्थस्वरूपमञ्जातत्वरद्विलक्षण्मम् । ग्रर्थस्वरूपमञ्जानात्पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥४६॥ ग्रात्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानस्य परिक्षयः । क्षीणेऽज्ञाने महाप्राज्ञ रागादीनां परिक्षयः ॥५०॥ रागाद्यसम्भवे प्राज्ञ पुण्यपापविमर्दनम् । तयोनांशे शरीरेण न पृनः संप्रयुज्यते ॥५१॥

जाबालदर्शनोपनिषद् का सम्पूर्ण प्र.६ श्लोक १-५१ हः ५७८ – ५८० ग्रन्तिम पंक्ति पुनर्भाव के ग्रभाव की परिचायक है।

श्रहिर्बु ध्न्यसंहिता, योगचूडामण्युपनिषद्, योगसूत्र, सर्बेदर्शनसंग्रह आदि के उद्धरणों के लिए देखिए बृहस्पतितत्त्व श्लोक ४६।

२६. लो. बयुन्ता । (दण्डसहित)

३०. लो. वेष्णवे ।

३१. ली. पुरका।

३२. लो. त्रिनयण । पीछे त्री० दीर्घ था ।

३३. लो. उत्याकॅन् । √उनि + अकॅन् = । उत्यकॅन् होगा।

३४. लो. पृनव ।

३५. लो. अबष्मा । द्वीपान्तर में पूजा अथवा

मन्त्रपूत तीर्थ लेने के पश्चात् दोंनों भ्रुवों के मध्य ४१. लो. परूर्ण में लगाए जाने वाले चावल बष्म ( भस्म) शीवा। कहलाते हैं।

३६. लो. विजा।

३७. लो. संसिप्टा।

३८. लो. निस्प्रहा।

३६. लो. निब्भंगा।

४०. लो. निस्कला।

४१. लो. परूरावर्णा । तुलना काजिए प<sup>्</sup>मा-शीवा ।

४२. लो. सर्वाज्ञना ।

४३. इस शब्द का ग्रर्थ स्वष्ट नहीं है।

क्या यह संस्कृत मर्यादा के लिए है ?

४४. लो. सर्विभवा।

४४. लो. परमालोकिका ।

20

<sup>¹</sup>लौकिकं<sup>२</sup> कारयेत्पूर्व्वं दोक्षाविधिविधानतः¹ । पञ्चात्<sup>४</sup> परमकैवत्यं<sup>४</sup> कुर्यात् परमपण्डितः ।।५०।।

मङ्कन त सं पण्डित । गुमवे सिर लौकिकं । पृथ्वंक । । नद्य त लौकिक । इस दीक्षाविधि-विधानाग्लरकन । रि लोक । पश्चाति । क्कसन् प्व य मगवे य त सिर परमकैवल्यज्ञान । य परमपण्डित । इस यन् मङ्कन । । क्व प्व देनिर । लुमक्ष गाकिक चतुर्विफल । व्यक्त । कित मङ्गः इकं पद कमोक्षन् । नियत कित तन् मलुयें जन्म । स्वः । रि देन्य तन् पवस्तु । ग्रपन् तन् पहिङन् तङ मुक्ति सुख मविशेष ।। निहन् साधनानुं कपङ्गिह । इस चतुर्विफल । हस्व वेर ग्रपन् रहस्य रे तम् लकिस कपतिनिकि ।।

ज्ञान २१ लपस् तन् पहडँ नडँ नन् । मोक्त २२ क्रैवल्य । निर्दोष २२ । सिर पुरुष । कैवल्य निराश्रय । ग्रग्लों कमोक्तन् सं साधक २२ ॥ कुनं यनऋपधव २२ हुरिष्त २२ । मन्त्राक्न सं ह्यं मन्त्र २२ ग्रं रि नाभि २३ । ग्रः रि वुन्वुनन् ॥ यन् त्क नि कपितन्त २२ ग्रः रि नाभि २३ । ग्रं रि वुन्वुनन् । ह्य्व कोरुष् हिल-हिल दहत् । कां कां कां । ग्र ग्रु ग्रः । परमज्ञान २४ कमोक्तन् सिर । ग्रों शून्य । ज्ञान २० लपस् तन्पहम्ङन् । वैक्लसङ्गुल २२ दोः निर सकें शिवाङ्कित २४ । शिवाङ्कित २४ ङ शिवलिङ्ग । शिवलिङ्ग ङ रम्बुत् विनुहँ ल् ॥

मुवः परं ब्रह्मा। ग्रं ग्रः ॥ इक कब हुन् विनिकल्प रिं हन लवन् तय। केवल रेर उमिडं निसकार रे । ग्रं शब्दन्य। लुम्रारं रिं शरीर। ङुनिवेः रिं नवहार रे । शून्य रूप रूप इकं शरीर क्कसन्। य सूर्य्यस्मृति रे इं यन् मङ्कन ॥ ग्रः विजिलि वायु सके शरीर। चन्द्र रूप इकं शरीर यन् मङ्कन ॥ रिं मोक्षहिन रे वायु रिं शरीर। सौम्यालिलं ग्रह्मिङकं शरीर व्कसन्। य शान्तचन्द्र उ इ निस्मृति र् यन् मङ्कन ॥ मुवः रिं हर्नानं उसूर्यस्मृति र म्वं चन्द्रस्मृति दि दि तं प्रगावक्षान र । पत्मु निर सं ह्यं परं ब्रह्म लवन् सं ह्यं प्रगावक्षान नियंतङ् दद्याक न् पंज्योती रूप । ग्रव सदाकाल मिह्नि निरावरण । किद तेज निम्गिक्मन्त र । सिनारविष्ठ अञ्चलेदश । र लुम्रा ग्रपदं रहिन सदा। सुगन्ध त सिर तन् गवे-गवे। ग्रपन् शुद्ध शिवस्मृति उ हा। सिर त यन् कतोन् देन्त। इयकं ग्रं ग्रः। सिर सद्य उद्भ्रान्ति र इरन्य। सिर परं ब्रह्म वप सिर दे भटार शिव। ङुनिवेः इकं ज्ञान र । बुः तन् पिमकल्प। उमिडं निराकार । यतिक

सिनङ्गः सं ह्यं प्रणवज्ञान । सिर त भटार भौमशिव<sup>४७</sup>। सिर त मक साज्ञवशीश्वरी<sup>४६</sup>। मतङ्यनिकं प्रणवज्ञान ।त्रिदेवी<sup>४६</sup> ङरन्य वनेः । सिर त पिनकइबु दे भटार शिव ।।

तद्गूप एव पुत्रकः ॥ केवल<sup>४°</sup> मङ्कत<sup>5</sup> त रूप भटार शिव । कदि रूप भटार ज्योति<sup>४।</sup> । मङ्कत<sup>5</sup> लिं सं ह्यङजि संसिप्त ॥

१. पिछले क्लोक में योगी के लिए दो प्रकार के कार्य हैं—लौकिक ग्रौर परमालौकिक। लौकिक—प्राग्गायाम ग्रर्थात् रेचक, पूरक ग्रौर कुम्भक हैं। परमालौकिक—चतुर्विफल ग्रर्थात् निःस्पृह, निर्वाण, निष्कल ग्रौर निराश्रय हैं। प्रस्तुत क्लोक में दीक्षाविधिविधानपूर्वक पहले लौकिक कार्य करने का विधान है। संस्कृत उद्धरणों के अनुसार प्राणायाम सब पापों को नाश करने के साथ-साथ सब रोगों से भी मुक्त कर देता है। तब हढ हुग्रा योगी पारलौकिक चतुर्विफलों की साधना में अवश्य ही सफल होगा।

२. लो. लोकिकं।

३. लो. धिक्षविधिविधनाकं। द और घ क़ा विपर्यय इस ग्रन्थ में बहुधा हुग्रा है—
किदरज्ञनान्—कधीरज्ञानान् इलो.४६.११।
क ग्रौर त भी एक दूसरे के लिए ग्रा जाते हैं।
विसर्ग ग्रौर ग्रनुस्वार, ह्रस्व ग्रौर दीर्घ का विशेष बन्धन नहीं है।

४. लो. पश्चत्।

५. लो. परकैवल्यं । टीका में परमकैवल्य स्पष्ट है ।

६. लो. क्रय्यंत्।

७. लो. परमापनितः । पण्डित के लिए पनित ग्राक्चर्यजनक है ।

द. लो. मङ्कना । मङ्कन के लिए मङ्कना श्लोक ४६ में सार्वत्रिक वर्णयोग है । लो. पाण्डथ ।

१०. लो. लोकिका। श्लोक में भी लौकिक के लिए लो॰ है।

११. लो. पूर्विका। यह पूर्वितः भी हो सकता है।

१२. लो. धिक्षविदिवीधनाग्लरकन ।

१३. लो. पश्चती । पश्चात् + इ=पश्चातिः होगा ।

१४. लो. परमार्कवल्याज्ञना ।

१५. लो. परमपण्डिट।

१६ लो. ब्यक्ता। संस्कृत व के लिए कः का प्रयोग—वायु के लिए सदा बयु।

१७. लो. जदा। श्लोक २६ में निगद्यते के लिए निगन्यते।

१८. लो. कप√ङ्गहा ।

११. लो. चतुर्वीफला। श्रभी तर्क लोन्तार में शुद्ध पाठ चतुर्विफल था।

२०. लो. रहष्य।

२१. लो. ज्ञना।

२२. दीर्घ स्वरान्त है।

२३. लो. नभी।

'र्व भिनेद' नामक किव ग्रन्थ (लाइडन् संख्या ५१५४ के हस्तलेख पत्रे ६ख-१०क) में ग्रों ग्रंग्रः [जीवितावस्था में] मन्त्र नाभि में बोलना चाहिए ग्रौर [मृत्यु के समय] ग्रों ग्रं ग्रः वुन्वुनन् (=शिवद्वार) में बोलना चाहिए।
लाइडन् हस्तलेख संख्या ४०७६ के नवें पन्ने पर
[जीवितावस्था में] ग्रं ग्रः नाभि में, ग्रः ग्रं—
मस्तिष्क में; [मृत्यु के समय] ग्रं ग्रः वुन्वुनन् में,
ग्रीर ग्रः ग्रं मन्त्रों का नाभि में उच्चारण करना

भ्रं - सूर्य - नाभि - ग्रग्नि

ग्रः - चन्द्र - शिवद्वार- वायु (=प्राण)

जीते समय इस मन्त्र के जप से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, ग्रौर मृत्यु के समय जप करने से मोक्ष प्राप्त होता है। (Goris पृ.१२३)

'र्व भिनेद' का सम्बन्ध हंस से है—हं=ग्रं सः=ग्रः

(कीलक) (शक्ति) (तदेव पृ.५६)

(Goris 9.१२२)

२४. लो. परमाज्ञना ।

२५. लो. शीवाकित । ग्रगले ही वाक्य में इसका ग्रथं शिवलिङ्ग किया गया है । यह शब्द शिवाङ्कित हो सकता है परन्तु प्रमाणाभाव में निश्चय सम्भव नहीं है । वस्तुतः यहां पूर्ण प्रसङ्ग का ग्रथं ही ग्रस्पष्ट है । शिवलिङ्ग का ग्रथं रम्बुत् विनुहॅल् है । रम्बुत्=बाल, केश, प्रन्तु विनुहॅल् कवि-कोष ONW में √वुहॅल् के नीचे उपलब्ध नहीं है ।

२६. लो. निरकर।

२७. लो. लुम्ब्र ।

रैद्र. लो. नवाद्वर । नवद्वारों का निषेध प्रगावात्मकै प्रागायाम में म्रावश्यक है— भ्रमन्तो योनिजन्मानि लोकान्समश्नुते । त्रयो लोकोस्त्रयो वेदास्तिस्नः सन्ध्यास्त्रयः स्वराः

1183811

त्रयोऽग्नयश्च त्रिगुर्गाः स्थिताः सर्वे त्रयाक्षरे । त्रयागामक्षरागां च योऽधीतेऽप्यर्धमक्षरम् ॥१३४॥ तेन सर्वमिदं प्रोतं तत्सत्यं तत्परं पदम् । पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा घृतम् ॥१३६॥ तिलमध्ये यथा तैलं पाषागोष्विव काञ्चनम् । हृदि स्थाने स्थितं पद्मं तस्य वक्त्रमधोमुखम् ॥१३७॥

ऊर्ध्वनालमधोबिन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः । श्रकारे रेचितं पद्ममुकारेणैव भिद्यते ॥१३८॥ मकारे लभते नादमर्धमात्रा तु निश्चला । शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम् ॥१३६॥ लभते योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्परं पदम् । क्रुमंः स्वपाणिपादादि शिरश्वात्मिनि धारयेत्

चाहिए। हस्तलेख ४१७४ पन्ने ३५ख पर जीते

समय ग्रं ग्रः नाभि में, ग्रः ग्रं वुन्वुनन् में; मृत्यू

के समय झं अः वुन्वुनन् में और ग्रः मं नाभि में।

एवं द्वारेषु सर्वेषु वायुपूरितरेचितः । निषिद्धं तु नवद्वार ऊर्ध्वं प्राङ्निश्वसंस्तथा ॥१४१॥ घटमध्ये यथा दीपो निवातं कुम्भकं विदुः । निषिद्धं नेवभिद्धारैनिर्जने निरुपद्रवे ॥१४२॥

योगतत्त्वो।निषद् पृ.३०३

२६. लो. रुपा।

३०. लो. सूर्यंस्मृती । सूर्यस्मृति चन्द्रस्मृति शान्तचन्द्र ग्रादि शब्द तो नहीं किन्तु प्रराव, प्रारायाम, वा सूर्य ग्रीर चन्द्र के परस्पर सम्बन्ध निम्न श्लोकों में दिए हैं—

श्रात्मानमर्राण् कृत्वा प्रगावं चोत्तरारिग्म् । ध्यानिर्मथनाभ्यासादेव पश्येन्निगूढवत् ॥२२॥ श्रोङ्कारध्विनादेन वायोः संहरग्णान्तिकम् ॥२३॥ गमागमस्थं गमनादिशून्यमोङ्कारमेकं रविकोटि- दीप्तिम्।

पृष्युन्ति ये सर्वजनान्तरस्थं हंसात्मकं ते विद्रजा भवन्ति ॥२४॥

प्रबंदपत्रं तु हृत्पद्मं द्वात्रिशत्केतरान्वितम् । तस्य मध्ये स्थितो भानुभानुमध्यगतः शशी ॥२६॥ शशिमध्यगतो विह्नविह्निमध्यगतो प्रभा । प्रभामध्यगतं पीतं नानारत्नप्रविष्टितम् ॥२७॥ तस्य मध्यगतं देवं वासुद्देवं निरञ्जनम् ॥२८॥ शुद्धस्फटिकसंकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम् ॥२६॥ ध्यानबिन्द्रपनिषद् पृ.२८७

बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत् । धारयेद्वा यथाशक्त्या भूयः सूर्येण रेचयेत् ॥६५॥ श्रमृतोदधिसंकाशं गोक्षीरधवलोपमम् । ध्यात्वा चन्द्रमसं बिम्बं प्राणायामे सुखी भवेत् ॥६६॥ स्फुरत्प्रज्वलसंज्वालापूज्यमादित्यमण्डलम् । ध्यात्वा हृदि स्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत्

...सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिना बिन्दुद्वयं ध्यायतः । गुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनो मासद्वयादूर्ध्वतः

योगचूडामण्युपनिषद् ६५-६८ पृ.३४४

118511

...योगी बद्धपद्मासनो वायुं चन्द्रे गापूर्य यथा-शक्ति कुम्भयित्वा सूर्येगा रेचियत्वा पुनः सूर्येगापूर्य कुम्भियत्वा चन्द्रेगा विरेच्य यया त्यजेत्तया संपूर्य धारयेत् ।...

सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदा तन्व-ताम्।

शुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनां मासत्रया-दूर्ध्वतः ।।१८॥

शाण्डिल्योपनिषद् १. प्र.१८ पृ.४१३ कदलीपुष्पसंकाशं सर्ववेदमयं शिवम् ॥३३॥ शतारं शतपत्राढ्यं विकीर्गाम्बुजकणिकम् । तत्रार्कचन्द्रविद्वामुपर्युपरि चिन्तयेत् ॥३४॥
पद्मयोद्घाटनं कृत्वा बोधचन्द्राग्निसूर्यकम् ॥
तस्य हृद्वीजमाहृत्य ग्रात्मानं चरते ध्रुवम् ॥३५॥
त्रिस्थानं च त्रिपादं च त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम्, ॥
त्रिमात्रमर्थमात्रं वा यस्तं वेद स वेदवित् ॥३६॥
विन्दुनाद कलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् ॥३७॥
तथैवोत्कर्षयेद्वायुं योगी योगपथे स्थितः ॥३८॥
जानीयादमृतं स्थानं तद्ब्रह्मायतनं महत् ॥४०॥
ध्यानबिन्दूपनिषद् ३३-४० पृ.२८७-६

योग में सूर्य और चन्द्र का विशेष स्थान है— पाण्डरं शुक्रमित्याहुर्लोहिताख्यं महारजः। विद्रुमद्रुमसंकाशं योनिस्थाने स्थितं रजः।।=७।। शशिस्थाने वसेद्विन्दुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम्। बिन्दुः शिवो रजः शिक्तिबिन्दुरिन्दू रजो रिवः

115511

उभयोः संगमादेव प्राप्यते परमं वपुः ॥ दृशा रिवर्णैकत्वमायाति भवेद्द्व्यं वपुस्तदा । शुक्लं चन्द्रे एग् संयुक्तं रजः सूर्यसमन्वितम् ॥ ६०॥ दृयोः समरसीभावं यो जानाति स योगवित् । शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रसूर्ययोः ॥ ६१॥ तदेव ६७-६१ पृ. २६०

पुटद्वयं समाकृष्य वायुः स्फुरित सत्वरम् । सोमसूर्याग्निसंबन्धाज्जानीयादमृताय वै ॥६३॥ वराहोपनिषद् ५.६३ पृ.६१५

रेचक, पूरक, कुम्भक करने के पश्चात् सूर्यं का ग्रहण प्रत्यक्षयजन कहलाता है— किता यामं पुरा वत्स रेचकपूरककुम्भकान् ।।५४॥ पूर्वं चोभयमुच्चार्यं अर्चयेत्तु यथाक्रमम् । नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्य चार्चयेत् ॥५६॥ सूर्यस्य ग्रह्णां वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम् । ज्ञानात्सायुज्यमेवोक्तं तोयं तोयं यथा तथा ॥५७॥ योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां व्रजेत् ॥५६॥ ब्रह्मविद्योपनिषद् ५५... पृ.२६४-५

३१. लो. चन्द्रारूपा।

३२. लो. मुक्षहर्नि ।

३३. लो. सन्ताचन्द्रा ।

३४. लो. निस्मृत्ति ।

३५. लो. सुर्यस्मृत्ति ।

३६. लो. चन्द्रास्मृत्ति ।

३७. लो. प्रज्ञवाज्ञना । प्रग्यवज्ञान टीका में स्पष्ट ही है—परब्रह्म ग्रौर प्रग्यवज्ञान के मिलने से ज्योतीरूप का उद्भव होता है।

३८. लो. पञ्ज्यौतिरूपा। ज्योतिः के लिए श्लोक के अन्त में ञ्ज्यौति पाठ आया है। यह शब्द पञ्चज्योतीरूप है, अथवा कवि उपसर्ग पं के साथ ज्योतीरूप=पञ्ज्योतीरूप है?

शाण्डिल्योपनिषद् १ प्र.१७ पृ.४१३ में प्रगाव के लिए ज्योति पद आया है—अकारादित्रयागां सर्वकारगमेकाक्षरं परं ज्योतिः प्रणवं भवतीति ध्यायेत् ।

गीता के १३वें ग्रध्याय का १७वां रलोक इस प्रकार है—

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥

योग के प्रसङ्ग में ज्योति शब्द के कुछ समास इस प्रकार हैं — चैतन्यज्योतिः, जलज्योतिः स्वरूप, परं ज्योतिः, महाज्योतिः, व्योमज्योतिः, हंसज्योतिः । चैतन्यज्योतिः —

ध्यायतो योगिनः सर्वमनोवृत्तिविनश्यति । हृत्पुण्डरोकमध्यस्थं चैतन्यज्योतिरव्ययम् ॥१४४॥ कदम्बगोलकाकारं तुर्यातीतं परात्परम् । श्रनन्तमानन्दमयं चिन्मयं भास्करं विदुः ॥१४६॥ निवातपद्मसदृशमकृत्रिममिणिप्रभम् । ध्यायतो योगिनस्तस्य मुक्तिः करतले स्थिता॥१४७॥ त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद् १५५-१५७ पृ.३३६-जलज्योतिःस्वरूप, महाज्योतिः—

शीर्षोपरि द्वादशाङ्गुलिमानं ज्योतिः पश्यति तदामृतत्वमेति ।...तालुमूलोध्वंभागे महाज्योति-विद्यते । तद्शंनादिग्मादि सिद्धः । ... अन्तर्लक्ष्यं जलज्योतिःस्वरूपं भवति । महिषिवेद्यमन्तर्बाह्ये-निद्रयैरदृश्यम् ॥३॥ सहस्रारे जलज्योतिरन्तर्लक्ष्यम् । बुद्धगुहायां सर्वाङ्गसुन्दरं पुरुषरूपमन्तर्लक्ष्य-मित्यपरे । शीर्षान्तर्गतमण्डलमध्यगं पञ्चवकत्र-मुमासहायं नीलकण्ठं प्रशान्तमन्तर्लक्ष्यिमिति केचित् ।...तल्लक्ष्यं शुद्धात्मदृष्टिशा वा यः पश्यति स एव ब्रह्मानिष्ठो भवति...॥४॥

मण्डलब्राह्मगोपनिषद् १ प्र.३-४ पृ.३४८-३४६

...तालुमूलोध्वंभागे महान् ज्योतिर्मयूखो (ज्योतिर्मण्डलो) वर्तते। तद्योगिभिध्येयम्। तस्मादिणामादिसिद्धिभवति।.......ग्रन्तर्लक्ष्यजल-ज्योतिःस्वरूपं भवति। परमगुह्योपदेशेन सहस्रारे जलज्योतिर्वा बुद्धिगुहानिहितज्योतिर्वा षोडशान्तस्थ-तरीयचैतन्यं वान्तर्लक्ष्यं भवति।।...

ग्रद्वयतारकोनिषद् पृ.३८५

परं ज्योतिः (प्रग् व, ब्रह्म = ज्योतिः) —
प्रणवस्य ध्वनिस्तद्वत्तदमं ब्रह्म चोच्यते ॥ द०॥
ज्योतिर्मयं तदमं स्यादवाच्यं बुद्धिसूक्ष्मतः ॥ दश्॥
भूर्भुवः स्विरमे लोकाः सोमसूर्याग्निदेवताः ।
यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ दश्॥
क्रिया इच्छा तथा ज्ञानं ब्राह्मी रौद्रो च वैष्ण्वी ।
विधा मात्रास्थितियंत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ दश्॥
वचसा तज्जपेन्नित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत् ।
मनसा तज्जपेन्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ दश॥
योगचूडामप्युपनिषद् ६० ... पृ. ३४४

व्योमज्योतिः—

्तप्तकाञ्चनसंकाशज्योतिर्मयुखा ग्रमाङ्गान्ते

भूमौ वा पश्यति तद्दृष्टिः स्थिरा भवति । शीर्षोपरि द्वादशाङ्ग लसमीक्षितुरमृतत्वं भवति । यत्र कुत्र स्थितस्य शिरसि व्योमज्योतिर्दृष्टं चेत्स तु योगी भवति ।।

ग्रद्वयतारकोपनिषद् पृ.३८४

हंसज्योतिः—
सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः ।
पृथिव्यादिशिवान्तं तु ग्रकाराद्याश्च वर्णकाः ॥६२॥
कृटान्ता हंस एव स्यान्मातृकेति व्यवस्थिताः ।
मातृकारिह्तं मन्त्रमादिशन्ते न कुत्रचित् ॥६३॥
हंसज्योतिरनूपम्यं मध्ये देवं व्यवस्थितम् ।
दक्षिणामुखमाश्रित्य ज्ञानमुद्रां प्रकल्पयेत् ॥६४॥
सदा समाधि कुर्वीत हंसमन्त्रमनुस्मरन् ।
निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमम् ॥६४॥
ब्रह्मविद्योपनिषद् ६२-६४ पृ.२६४

ज्योतिर्लिङ्गपूर्वभागे ह्यथोलिङ्गं शिखिन्यां चैव पश्चिमम् ।
ज्योतिर्लिङ्गं भ्रुवोर्मध्ये नित्यं ध्यायेत्सदा यतिः ॥ ५०॥
तदेव पृ.२९५

ज्योतिर्लिङ्ग अनेक प्रकार के हैं। बहुत के नाम शिवमहापुराण से श्लोक १३ टि.१ में लिङ्गों की सूची में दिए हैं।

ब्रह्मप्रणव से संलग्न नाद ज्योतिर्मय है—
ब्रह्मप्रणवसंलग्ननादो ज्योतिर्मयात्मकः ॥४६॥
मनस्तत्र लय याति तद्विष्णोः परमं पदम् ।
तावदाकाशसंकल्पो यावच्छब्दः प्रवर्तते ॥४७॥
निःशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मा समीयते ॥४६॥
सशब्दश्चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम् ॥४६॥
सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्मप्रणवनादके ।
सर्वावस्थाविनिर्मुक्तः सर्वचिन्ताविवर्जितः ॥५१॥
मृतवत्तिष्ठते योगो स मुक्तो नात्र संशयः ॥५२॥

न जानाति स शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा ।।५३।। ग्रवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा ।।५४॥ जाग्रन्निद्राविनिर्मुं क्तः स्वरूपावस्थामियात् ।।५५॥ दृष्टिः स्थिरा यस्य विना सदृश्यं

वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम् । चित्तं स्थिरं यस्य विनावलम्बं

> स ब्रह्मतारान्तरनादरूपः ॥५६॥ नादबिन्दूपनिषद् ४६...पृ.२८५-६

३६. लो. निरवरणा।

४०. लो. मिएकमन्ता । नाभिमण्डलचक भणिपूरक कहलाता है— मिएवित्तन्तुना यत्र वायुना पूरितं वपुः ॥४८॥ तन्नाभिमण्डलं चक्रं प्रोच्यते मिणपूरकम् । द्वादशारमहाचक्रे पुण्यपापनियन्त्रितः ॥४६॥ तावज्जीवो भ्रमत्येवं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥५०॥ ध्यानबिन्दूपनिषद् ४८...पृ.२८८

४१. लो. सिनरवादि ।  $\sqrt{\text{सार}} = \text{expansion}$  numerous । सार् + इन्(ग्रन्तरुपसर्ग) + ग्रवधि = सिनारविध ।

४२-४२. लो. लुम्बा हपदं। लुम्ना के लिए पहले भी इसी श्लोक में यही पाठ है।

४३. लो. शुद्धाशीवास्मृत्ति ।

४४. लो. सद्योत्कन्ती । यह सद्यः नि उद्भ्रान्ति है । श्लोक ४७ की टीका में सदुद्भ्रान्ति ग्रौर व्युद्भ्रान्ति ग्राए हैं । सद्यः उद्भ्रान्ति की सन्धि सद्यउद्भ्रान्ति होगी, सद्योत्भ्रान्ति नहीं । भ के स्थान में न, पुनः न के स्थान में क बलिलिपि में ग्राते रहते हैं ।

४५. लो. जना ।

४६. लो. निरकर । तुलना कीजिए तेजो-निश्चलं निर्विकल्पं च निराकारं निराश्रयम् ॥६॥ उपाधिरहितं स्थानं वाङ्मनोतीतगोचरम् ॥७॥ श्रनानानन्दनातीतं दुष्प्रेक्ष्यं मुक्तमव्ययम् । चिन्त्यमेनं विनिर्मु क्तं शाश्वतं भ्रुवमच्युतम् ॥ ५॥ ४७. लो. भ्यौमशिवा । यह शब्द स्प-ट नहीं

है। देखिए श्लोक ५१-५३ पर टि.२४।

४८. लोन्तार में यही वर्णयोग है। ४६. लो. त्रीदैवी । शाण्डिल्योपनिषद्१ प्र.१७-पृ.४१३ पर प्रगाव के लिए— य्रकारमूर्ति—गायत्रो उकारमूर्ति—सा विश्री मकारमूर्ति-सरस्वती है। ५०. लो. कैवला। ५१. लो. ञ्ज्यौति ।

#### **48-43**

¹ग्रोकारे२ उलीयत उकारो<sup>३ ४</sup>ग्रकारक्च प्रलीयते४ । मकारो बिन्दुसंलीनो १ विनदुर्नादे प्रलीयते ।। ५१॥ श्नादश्च लीयते शून्ये<sup>० -</sup>शून्यमेवं तू जायते -। ¹१सकलं सकलतत्त्वञ्च<sup>११</sup> सूक्ष्मं सकलनिष्कलम्<sup>१२</sup>। <sup>93</sup>परं निष्कलं<sup>93</sup> शून्यञ्च ऊर्ध्वात्यूर्ध्वीऽ<sup>त</sup>तशून्यकः<sup>98</sup> ॥५३॥

(१) इति सं ह्यं प्रग्वज्ञान १४ । कमोक्षन् ।।



(२) कशून्यतान्<sup>भ</sup> सिर परमिशव । द्वादशाङ्क लस्थान । सिर । इंस<sup>२०</sup> करण प्रणव । सदाशिव कार्य नि हंस २१। ईश्वर२२ ब्रह्मा विष्णु व्यक्ति नि प्रणवज्ञान कमोक्षन् ।।



(४) निहन् कल्पसनिर सं ह्यं शिवे। यत कन्नुहनन २४ कहननिर सं ह्यं शिव सिर मुङ्गः, रिं नेत्र २०। श्रकु नि कदि <sup>२७</sup>मास् सिनङ्हिलं २७ वर्णां २४ निर । सिर त पिनकात्मा नि पनोन् ।। सिर सं ह्यं प्रमारा <sup>२५</sup> सिर मुङ्गः रि तृतुकि इरुं। कलवनग्र निं जिह्वा २६। वर्ण्णे २४ निर भिरु। सिर त पिनकात्मा नि

तुतुर्।। सं ह्यं ज्ञान<sup>3°</sup> मुङ्गुः रिं बोङ्कोलि पपुपुः। वर्णां <sup>२४</sup>निर पुतिः तन्पमल २४। सिर त पिनकदेवातमा नि मेङॅत्। मुवः यप्वन् हन<sup>२४</sup> तङॅरिन कपतिन्। तुङ्गलक्न सं ह्यं शिव कलवन् सं ह्यं प्रमारण<sup>२५</sup>। म्वं सं ह्यं ज्ञान<sup>3°</sup>। मङ्कन<sup>२४</sup> दलनिर सं ह्यं शिव।।

- (५) म्बः यन् कत्किन कातिन् । स्रज<sup>२५</sup> तन् करसनन<sup>२५</sup> लुङ निर । सं ह्यं शिवात्मा<sup>31</sup> सः सिकं द्यारीर । स्रज<sup>२५</sup> वेह दलनन<sup>२५</sup> बबहन् सङ<sup>3२</sup> । न्य त ङरन् बबहन् सङ । रिं लुहुर्७ । रिं सोर् २ । किनिष्ठ दलानक ङ ॥ य दलन् रिं शिवद्वार<sup>33</sup> मध्य ङ ॥ कुनिङकं मार्ग उत्तम । दलनिर सं ह्यं शिवात्मा । रिं तुर्तुिङ शब्द । स्लिनि<sup>38</sup> हिडॅप् ङ रिं कक्तॅग् । यन् त्क रिं कल्पसन् । स्रज<sup>२५</sup> ङङॅन शरीर देवेक् । म्बङनक् रिब म्बः कसुखन् । इकं तिग स्रत्महन् सिजि<sup>२५</sup> । य त तुतकन मार्ग तुंतुं नि शब्द । स्लिनि हिडॅप् ॥ इति कल्पसन् सं भुजङ्गिव<sup>3५</sup> । हय्व वेर<sup>3६</sup> रहस्य दहत् । तन् सिद्ध<sup>38</sup> फलन्य ॥
- (६) निहन् सं ह्यं परमोपदेश । काल नि तन् हन भुवन २४। तन् हन भ्रवड वं ३६ उवुड्वं ४०। तनन शून्यनिर्वाण् ४०। तननं ज्ञान २४। तननं विशेष २४। तनन इक कबेः । कं वन्तेन् समान ४२ पङरेन् । स्रवक् परमसुख । तन् सुख देनि शून्य । तनवक् शून्य ४३ । तन् सुख देनि निर्वाण् ४४। तनवक् निर्व्वाण् ४४। तन् सुख देनि ज्ञान ४४। तनवक् ज्ञान ४६। तन् सुख देनि विशेष २४। तनवक् विशेष २४। केवल ४० परमसुख ४० तावक् निर । तन् पान्तर ४६। तन् मध्य ४०। तन् परूप । तन् पवण्णं २४। तन् पासन ४०। तन् पन विनुवुस् । तन् सुख २४ देनि शब्द ४०। तन् पावक् शब्द । तन् सुख देनि हिड्र प् ४३। तन् वने विनुवुस् । तन् सुख २४ देनि शब्द ४०। तन् पावक् शब्द । तन् सुख देनि हिड्र प् ४३। तनवक् हिड्र । केवल ४० सुख ग्रचिन्त्य ४४ शरीर ४४।। सकें सुख ग्रचिन्त्य २४ मिजिल् सं ह्यं ज्ञान-विशेष ४६। तन् वने सर्व्वहीन २४। ग्रपन् मावक् ज्ञान ४६। तन् कविशेष न्। ग्रपन् मावक् विशेष २४। तन् वने शून्य । ग्रपन् मावक् शून्य । तन् वने निर्वाण् ४४। ग्रपन् मावक् प् वने सरस नि भुवन २४। ग्रपन् मावक् भुवन २४। तन् वने सर्व्वसूक्षम । ग्रपन् मावक् सूक्षम । मङ्कान २४ सं ह्यं ज्ञान-विशेष २४। इनरनन् सं ह्यं जगत्कारण् ४०।।
- (७) मङ्के सं ह्यं जगत्काररग्<sup>४६</sup>। ग्रह्यन् तुमोन रि<sup>२४</sup> ग्रविकरागनल्। ग्रमुक्त्य रि<sup>२४</sup> शरीर निर । सकल-निष्कल् <sup>४६</sup>। हेतुन्यनकाय्य<sup>६०</sup> परस्पर<sup>६९</sup>। परस् इः सकल<sup>६२</sup>। पर<sup>२४</sup> इः निष्कल्र<sup>६३</sup>। न्द्य त ल्विन्यंन् । मकार्य्य सिर शून्य पिनकस्थान नि क्लिनिर । तन् कन्नुहन देनि पकार्य्य निर । रि हुनुसि<sup>२४</sup> सं ह्यं जगत्काररग्<sup>४८</sup>। मकस्थान रि शून्य मिजिल् तं कार्य्य निर । न्द्य त ल्विन्यं । मिजिल् करिहिनिकं निर्व्वार्ण <sup>४४</sup>। सकें निर्व्वार्ण मिजिल् ग्रोङ्कारशुद्ध<sup>६४</sup>। सकें ग्रोङ्कारशुद्ध<sup>६४</sup> ग्रमुतॅर् स्वर<sup>६४</sup> मिजिल् बिन्दुप्रार्ण्<sup>६६</sup> शुद्धस्फिटकवर्ण्णं <sup>२४</sup>। इ ज्रोन्य मेसि नादप्रार्ण्<sup>६०</sup> ज्ञानशुद्ध । रूप कदि पुपुलिङादित्य चन्द्र<sup>२४</sup> लिन्तं । दीप्तन्य । मङ्कन<sup>२४ ६-</sup>बिन्दुप्रार्ण नादप्रार्ण्<sup>६०</sup> मिजिल् सिकं ग्रोङ्कारशुद्ध<sup>६४</sup> ॥
- (८) म्वः सं ह्यं श्रोङ्कारगुद्ध<sup>६४</sup> प्रणवज्ञान ङ मिजिलकॅन् मन्त्र वेद<sup>६६</sup> जप<sup>२४</sup> पिनकशरीर नि पर<sup>२४</sup>। चर<sup>२४</sup> ङ मनुष्य इकं किनार्य्य बिन्दुप्राण्<sup>६६</sup>। न्द्य त ल्विन्यं। इकं मिजिल् करिहिन् बिन्दुप्राण्<sup>६६</sup> पिनककरस्। नादप्राण्<sup>९°</sup> पिनकतनः मिजिलक्षर<sup>९°</sup>। न्द्य त ल्विन्यं। कं ख ग घ ङ<sup>९२</sup>। मत्महन् गितः ।। सकें क ख ग घ ङ<sup>९२</sup>। मत्महन् गितः ।। सकें क ख ग घ ङ<sup>९२</sup> मिजिल् च छ<sup>९३</sup> ज क ञा। मत्महन् दिंग। मकॅम्पॅल् किद दङनिंग किस्।। सकें च छ ज क ञा मिजिल् ट ठ ड ढ ए। पर्मिजिल्

तथदधन<sup>94</sup>। मत्महन् गात्र निं होदोद्<sup>94</sup>। सकेंतथदधन<sup>94</sup> मिजिल्पफ बभ म<sup>98</sup>। [<sup>95</sup>मत्महन् गात्र निङस्थि<sup>98</sup>।। सकेंपफ बभ म मिजिल्] प र लव। मत्महन् गात्र निं सुम्सुम्। सकेंयरलविम्हिन् सकेंयरलविम्हिन् सकेंयरलविम्हिन् सकेंयरलविम्हिन् स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स

- (६) सिंक एकाक्षर मिजिल् तिक्ताक्षरः । न्द्य त लिवन्यं । य या मत्महन् शिरः । इ ई मत्महन् रिहं । ए छ मत्महन् चल्कुंम् । ऋ ऋ मत्महन् मत । लृ लृ मत्महनिष् । ए छ मत्महन् तिलङ्थ । यो यो मत्महन् कण्ठ । म्वः पुलु । म्वः पङ्चहिनङक्षर । लृ लृ मत्महिन्षं । ए छ मत्महन् तिलङ्थ । यो यो मत्महन् कण्ठ । म्वः पुलु । म्वः पङ्चहिनङक्षर । इ मत्मः उपस्थ । क मत्महन् चिटक् । । च मत्मः पुणु म्वं जं के क्कि । य मत्मः विलुत् । प्र विलुत् । यो मत्मः पहोग्लग् म्वं भुजापाद । म मत्मः त्लपकन् । जा मत्मः जिरि । यो मत्मः विलुत् पुलु कुकु । । व मत्मः पहोग्लग् म्वं भुजापाद । म मत्मः त्लपकन् । जा मत्मः जिरि । यो मत्मः विलुत् पुलु कुकु । । यो मत्मः पङ्गितन् ।। त मत्मः नाभि । ठ मत्मः उङ्सिलन् । इ मत्मः दलें विलुत् । यो मत्मः विल्वं । यो मत्मः विलुत् । यो मत्मः विल्वं । यो मत्मः विलुत् । यो मत्मः विल्वं । यो स्वः यो स्वः यो सुत्ति । यो स्वः । यो स्वः यो सुत्ति । यो स्वः यो स्वः यो सुत्ति । यो स्वः यो सुत्ति । यो स्वः यो स्वः यो सुत्ति । यो स्वः यो
- (१०) रि हुवुसि मत्मः पर  $^{2\chi}$ । सं ह्यं जगत्कारग्  $^{2\chi}$ । म्वः सिर मकार्यात्मा मिजिल् सकें शरीर निर। मङस्थानाकॅनि पर। न्य त िल्विनर। ब्रह्मा मङस्थान िर मूलाधार  $^{9\chi}$ । पीत वर्ण्यं  $^{2\chi}$  निर। रुमक्ष  $^{9\chi}$  ितः।। विष्णु मङस्थान िर नाभि। कृष्ण्  $^{2\chi}$  वर्ण्यं  $^{2\chi}$  निर। रुमक्ष  $^{9\chi}$  होदोद्  $^{9\chi}$ ।। सदाशिव मङस्थान िर जिह्ना  $^{3\chi}$ । शुद्ध स्फिटिक  $^{2\chi}$  वर्ण्यं  $^{9\chi}$ । स्वाशिव मङस्थान िर जिह्ना  $^{3\chi}$ । शुद्ध स्फिटिक  $^{2\chi}$  वर्ण्यं  $^{9\chi}$ । बलुङ् बुलु रम्बुत्। मङ्कन िल्विनिङात्मा  $^{9\chi}$  मङस्थान िर पर।।
- (११) म्वः सकेङात्मा मिजिल् पञ्चदशेन्द्रिय । सकें दशेन्द्रिय मिजिल् पञ्चहोम । पञ्चकतीर्थ भेरे । इकं मूलाधार मत्मः बिन्दु शुद्धस्फटिक । वर्ण ने । सुमें क्क तं बिन्दु । मरें भुवनशरीर । स्रमार्ग स्थे मरें नाभि । मत्महन् शिव । इकं बिन्दु । सकें शिव मत्महन् भनुष्य । मङ्कान ने लिबिन मवल्य मानुष । इति भुवन ने शरीर शास्त्र निर । लि सं महा ।।

- (१४) च मन्त्र पञ्चाक्ष र । त्र्यक्षर<sup>938</sup> यन् मन्त्राक्त रि भस्म । म्वः रि तोय करोन्य दि पित्र<sup>938</sup> । म्वं पनुलक् सर्व्व-रोग<sup>988</sup> । सर्व्व-मल<sup>२४</sup> । सर्व-उपद्रव<sup>२४</sup> । सर्व्व-दुष्ट<sup>२४</sup> । सर्व्वास्त्र ।। येक कं पिन्रितिष्ठा<sup>989</sup> रि सर्व्विलङ्ग<sup>२४</sup> । तननाङ्लविहि<sup>१82</sup> मुवः हनें सिर । च तं बीजाक्षर । त्गॅसि शास्त्र<sup>138</sup> मूलाक्षर<sup>983</sup> ङ । ह । कलिङन्य इकं गिनवे शास्त्र<sup>138</sup> ह चेतन म्वङचेतन<sup>988</sup> । येक त्गॅसिङेकत्व<sup>984</sup> । म्स्ॅसि पत्मु नि तुतुर् लुप । त्गॅसि ग्रोङ्कार ग्रवोर् लवन् वित् ।। क परमशिव इकं शास्त्र<sup>938</sup> ह पिनरोपो सिर ॥
- (१५) मुवः सं ह्यं जीव दुक् हनं शरीर सुख। इकु हेलिङकॅन्। लमुन् सिर सः सकें शरीर। शरीर देन् पुन् सुख। दे पुन् पड सुख नि पुन्। तक निर लवन् लुङ निर। निङ साम्पुन् विवेक दे निर ङुलिति १ हेदर है इक्चे हैं इक्चेकी ?। तमसे नोरानेङविकर ४६। इकु कौ क्चेनना? पव्कस् हिङ्सुन् रि सिर। शिव। सदाशिव। परमशिव।। शिवात्मा मत्महन् मत किव।। सदाशिवात्मा मत्महन् मत तङँन्।। परमशिवात्मा पन्दॅलृङ्गे४० कवेः।।
- (१६) म्वः यनमार्गं १४५ रि ललाट दि भुजङ्गादि ॥ यनमार्गं १४५ रि शोच १४६ दि क्षत्रिय ॥ यनमार्गं १४५ रिङिरुं दि तुमङ्गं ॥ यनमार्गं १४५ रि कर्णं २४ दि सिर द्यं ॥ यनमार्गं १४५ रि तुतुक् दि पचःतण्ड १४० ॥ यनमार्गं १४५ रि प्राण्वायु १४१ [...] । [यन्] ग्रमार्गं रि शिवद्वार दि रतु ग्रञ्जकृवृत्ती । जुग सारि १४२ नि तिग रि हनकिन नेत्र १४३ उङ्ग्वन्य ॥ य हुरिपं वों सजगत् । य सं मनोन् । य सारि १४२ नि तिग ङ । सराङोलः सजगत् रि २४ यव २४ मवं रि जो । य सं मनोन् सिर ङ । सुर्हिपं रादित्य १४४ उलन् । य सं मनोन् हुरिपं दमर्म्वं पति नि दमर् । गिङ्सिरे रिङ्न्तॅक् मुवः रि सुम्सुम् ॥ य इक त्रॉसि बुबुक्षः । मवं गगकिंक । रि रादित्य गनहे ॥ यन् रि शरीर सं बुबुक्षः । रि मत किव । सं गगकिंक । रि मत त्रङ्न्। लृर् शिव किङिन्तरकॅन् प्राण् १४६ । इकिङ रन् शिवात्मा १४७ । सदाशिव ग्रङिन्तरकॅन् वायु । इकिङ रनन् शुद्धात्मा । परमिशव ग्रङिन्तरकॅन् हुरिप् । इकिङ रनन् जोवात्मा ।। शिवः मुलिः रि सदाशिव ॥ परमिशव मुलिः रि सदाशिव ॥ सिर त इङ रनन् तन् परूपवण्णं २४ । इकिङ ङलङ कॅन् रि सिर ॥ मवः यन् करकिन पतिन्त । ग्रज २४ लि २४ समङ्कत ॥
- (१७) मुवः योगनिद्रा<sup>१४५</sup> ङ क्रमन्यान्लॅं नासिकाग्र । पिनृकसाधनन्त<sup>२४</sup> सूक्ष्मज्ञान<sup>१४९</sup> । यप्वन् महेनक् ध्याच निर । इकङ रिप् मत हिलं । ङुनिवेहिकं मनः विपरीत हिलं । व्कस्न्यावक् मनरवं । कपङ्गः तं ज्ञान-विशेष<sup>१९०</sup> । व्नं मनोन<sup>२४</sup> स्वशरीरन्त<sup>२४</sup> सकें कहननिर । ग्रंपन् पिनकपद कमोक्षन् ।।
  - (१८) मुवः यन् कित ब्नं तुमिङ्गलन<sup>२४</sup> रिं महाप्रणव । तनन भेद<sup>१६१</sup> नि शरोर लवन् भुवनत्रय । १०२

कलिङन्य । इक सं ह्यं महात्र एवर भुवनात्मक २४ यप्वन् हन पम्सित्र सकें भुवन २४ । सिर त प्रसार्द्धा निरुवरो । सिर त उङ्ग्वन् सं ह्यङ । स्मान्त्रः कपदमोक्षन् । य सं ह्यं निष्कल बिन्दु ङरिनर ॥ मन्त्रो-च्चार एवर । वरहित १६३ सिर । यकार १६४ बीज ६४ निर कयोगी श्वरन् । सिर हिङ निङ्मङ्कः किन राश्रयन् । एनक् प्व देन्त १६४ मङ ब्रुहि सिर । तनन १६० सिव्योप इ१६० सिर । तन् पकिनर । तनह ऋप् उनल्मेंः । तन् भेदाकॅन् इकं ङ हल २४ म्वं ह्यु । रिब्रुहिर पान्तर १६५ नि तुतुर् लुप । व्वं तन् पिङपि कित । सं ब्रुहि योगनिद्रा १४५ । अपन् मावक् तु १ र प्रकाश ॥

(१६) निहन् सन्ध्यत्सया<sup>१६९</sup>। दोनिकं चेतन<sup>१७०</sup> म्वङचेतन<sup>९७९</sup>। त्विन्यं। इकं शुभाशुभाविकङचेतन। ङुनिवेहिकं सर्व्वेन्द्रिय। लुपनॅन् सविषयन्य मुवः कार्य्यं निं तुतुर्। इकं शून्य निश्रेयस। श्रविकं चेतन<sup>१७०</sup> प्रकाश। स्म। निम्नतया। कपङ्गः कनिराज्ञानान् देनि ज्ञान विशेष। श्रपनिकं कनिराज्ञानान् कपङ्ग्रहिनं कपदमोक्षन्। सिर त मन्तुकिं शिवपद ङरिनर। स्म। इति प्रणवटीका<sup>१७२</sup> श्रन्तोपदेश।।

१. श्लोक ४२ से ४४ तक भेदाज्ञान का और ४५-४८ तक महाज्ञान का वर्णन करने के पश्चात्, ५० से ५३ तक मोक्षज्ञान, प्रणवज्ञान, विशेषज्ञान, तन्त्रमहापद और प्रणवटीका अन्तोपदेश ग्रादि का संप्रथित वर्णन है। ये सब ज्ञान परस्पर सम्बद्ध हैं। इनका स्थूल वर्गीकरण भूमिका में सारणी-रूप में दिया हुन्ना है।

प्रश-५३ श्लोक में (संस्कृत भाग) केवल प्रगावज्ञान का वर्णन है। सबसे ऊपर प्रथात श्रेष्ठ शून्य है। उ ग्र का ग्रो में लय ग्रौर म का बिन्दु बनना, तत्पश्चात् क्रमशः नाद→शून्य→ग्रत्यन्त शून्य → मकल → निष्कल → सकलनिष्कल → ग्रौर श्रितशून्य में लीन होने की यह परम्परा उपनिषदों में इस प्रकार नहीं दिखाई दी, यद्यपि शिव ग्रौर परमशिव ग्रथ्वा ब्रह्म के ग्रोङ्कारात्मक होने, उनके सकल, निष्कल ग्रथवा दोनों ही विशेषण तथा शून्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग यत्र तत्र हुग्रा है। प्रगाव का ज्ञान योगी ग्रौर ज्ञानी दोनों के लिए बहुत ग्रावश्यक है। प्रगाव-सम्बन्धी संस्कृत उद्धरण श्लोक ३७ में दिए हुए हैं।

ध्यानबिन्दूपनिषद् पृ.२८६ के ग्रारम्भ के कुछ क्लोकों में ये शब्द ग्राए हैं। यहां ग्रारम्भ

बिन्दु से होता है—
बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपिर स्थितम् ।
सशब्दं चाक्षरे क्षीरो निःशब्दं परमं पदम् ॥२॥
ग्रनाहतं तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परम् ।
तत्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥३॥
वृक्षं तु विद्याच्छाया सकलं तस्यैव निष्कला ।
सकले निष्कले भावे सर्वत्राःमा व्यवस्थितः ॥६॥
ग्रोमि येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः ॥६॥

लो. एकरै। अर्थानुसार ग्रोकार होना
 चाहिए। ग्र ग्रौर उ के प्रलीन से ग्रोकार बनेगा।
 तुलना कीजिए क्लोक ३५ का उत्तरार्घ।

३-३. लो. लियतै करै।

४-४. लो. ग्रकरै प्रलियते । इस पाद में केवल सात ग्रक्षर हैं। च जोड़ देने से पादपूर्ति हो जातो है।

५. लो. विण्डुसंलिगः।

६-६. लो. विण्डु नधे प्रलियते ।

७-७. लो. नवाश्च लियते शून्यं। नादश्च के लिए नवाश्च पाठ ग्राश्चर्यजनक है।

५-५. लो. शून्यमैवान्तु जयतै ।

६-६. लो. शून्यत्तरम्वपी ।

१०. लो. म्रत्यान्तं । ११–११. लो. स्कालं स्कलातत्वञ्च । १२. लो. स्कला निस्कलं । १३–१३. लो. पऋं निस्कला ।

सकल, सकलिनष्कल ग्रौर निष्कल (इस क्रम में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ-"त्रिविधं परमेशस्य वपुः" लिङ्ग-महापुराएा १.७४.३० में ग्राए हैं। देखिए श्लोक ४३ टिप्पगा१।

१४. लो. उद्घीत्युं द्व्तिशून्याकम् । शून्य से स्रातिशून्य के समान ही सूक्ष्म से स्रतिसूक्ष्म का ऋष है । परमतत्त्व का वर्णन चल रहा है— सूक्ष्म → सूक्ष्मान्तर → परमसूक्ष्म → स्रत्यन्तसूक्ष्म → स्रातिसूक्ष्म → कमोक्षन् (Goris पृ.६६)।

कविग्रन्थ भुवनसंक्षेप में शून्य का विशेष स्थान है। श्लोक ५५ की टीका में — इकं निर्वाण-पद कमुं कुमार।.....सदैव पकरिङण्ड कवे:। कमुं कुमार।पिनकशून्य निशून्य।।

क्लोक ५६ ग्रीर उसकी टीका में—
मनिस शून्यता यिमस्तिथा चित्तस्य शून्यता ।
शून्यता सर्वतः, तत्त्वं सैव परमिनष्कलम् ।।५६।।

मन:शून्यता । चित-शून्यता । जन्म-शून्यता । यावत् शून्यता इक कबेः । यावत् कपङ्गृहिकं परम-निष्कल देन्त । न्द्य ल्विन्यं ज्ञान शून्य निहन् ।।

# १५. लो. प्रणावाज्ञना।

१६. प्रगाव के लिए क्लोक ५० में त्रिदेवी शब्द ग्राया है। प्रगाव के लिए तीन की संख्या का प्रयोग विविध वस्तुओं के साथ हुग्रा है परन्तु वहां त्रिदेवी ग्रथवा श्रोदेवी का इन शब्दों के द्वारा उल्लेख नहीं है।

१७. तीन की संख्या इस प्रकार है— ग्रकार से पुष्टि उकारो मकारक्वीत त्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्त्रयो टि.६।

लोकास्त्रयो गुर्गास्त्रीण्यक्षराग्गि त्रयः स्वरा एवं प्रणवः प्रकाशते ।

योगचूडामण्युपनिषद् प्र.७४ पृ.३४३

श्रों की तीन मात्राएं यहां उल्लेखनीय हैं— किया इच्छा तथा ज्ञानं ब्राह्मी रौद्री च वैष्णवी। त्रिधा मात्रा स्थितियंत्र तत्परं ज्योतिरोमिति।। तदेव प्र.८६ पृ.३४४

गरापिततत्त्व में शिव के स्थान में उमापित का (केवल एकधा) प्रयोग सकाररा कहा जा सकता है। उमा का रुद्र से, श्रीदेवी का विष्णु से, ग्रौर सरस्वती का ब्रह्मा से सम्बन्ध है। यहां पर इसके अनुसार ग्रक्षरों का क्रम फिर उम ग्रहो जाता है।

उमापित के स्थान में यदि केवल उमा होता तो उपरिलिखित सम्भावना ग्रधिक सुनिश्चित रूपेगा कही जा सकती।

वर्णात्मक प्राणायाम के वर्णन में ग्रकारमूर्ति गायत्री; उकारमूर्ति सावित्री ग्रौर मकारमूर्ति
सरस्वती उल्लेखनीय हैं— प्राणापानसमायोगः
प्राणायामो भवति । ते वर्णात्मकाः । तस्मात्प्रणव
एव प्राणायामः पद्मासनस्थः पुमान्नासाग्रे शशभृद्विम्बज्योत्स्नाजालवितानिताकारमूर्ती रवताङ्गी
हंसवाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री भवति ।
उकारमूर्तिः श्वेताङ्गी ताक्ष्यवाहिनी युवती चक्रहस्ता सावित्री भवति । मकारमूर्तिः कृष्णाङ्गी
वृषभगहिनी वृद्धा त्रिशूलधारिणी सरस्वती
भवित् । .....

शाण्डिल्योपनिषद् १ प्र.१७ प्र.४१३ १८ लो. कश्न्यतन् । परमशिबै का श्न्यतान् मय होने की सं ह्यं महाज्ञान के अन्तिम श्लोकों से पुष्टि होतो है। देखिए गरापिततत्त्व श्लोक ४८ टि.६। १६. लो. द्वदशङ्गलास्थन । श्लोक ४८ में भी यही वर्णयोग है। वहीं इस पर टिप्पण है।

२० लो. ग्रंश । यह शब्द हंस होना चाहिए । हंस की योगोपनिषदों में विस्तृत व्याख्या है । प्रगाव ग्रौर हंस में परस्पर सम्बन्ध है । यथा— नाभिस्थाने स्थितं विश्वं गुद्धतत्त्वं सुनिर्मलम् । ग्रादित्यमित्र दोप्यन्तं रिश्मभिश्चाखिलं शिवम्: ।।१४॥

सकारं च हकारं च जीवो जपति सर्वदा । नाभिरन्ध्राद् विनिष्कान्तं विषयव्यःप्तिर्वाजतम् ॥१६॥

तेनेदं निष्कलं विद्यात्क्षीरात्सिपियंथा तथा ॥१७॥
नण्स्थं निष्कलं ध्यात्वा मुच्यते भवबन्धनात् ।
ग्रनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हृद्गतम् ॥२०॥
स्वप्रकाशचिदानन्दं स हंस इति गीयते ॥२१॥
दीपाकारं महादेवं जवलन्तं नाभिमध्यमे ।
ग्रभिषिच्यामृतेनैव हंस हंसेति यो जपेत् ॥२३॥
देहस्थः सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवर्जितः ।
ग्राप्तोपदेशगम्योऽसौ सर्वतः समव स्थतः ॥३३॥
हंस हसेति यो ब्रूयाद्धंसो ब्रह्मा हरिः शिवः ॥३४॥

(ब्रह्मा, हरि, शिव म्र उ म के देवता हैं— अकारे सेंस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थितः ॥७१।

मकारे संस्थितो रुद्रस्ततोऽस्यान्तः परात्परः ॥७२॥)
ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य परचाज्ज्ञानं परित्यजेत् ॥३६॥
पुष्पवत् सकलं विद्यात् गन्धस्तस्य तु निष्कलः ।
वृक्षस्तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ॥३७॥
निष्कलः सकलो भावः सर्वत्रैव व्यवस्थितः ।
उपायः सकलस्तद्वदुपेयरचैव निष्कलः ॥३६॥
एकमात्रो द्विमात्रश्च त्रिमात्रश्चैव भेदतः ॥३६॥

ऋर्धमात्रा परा ज्ञेया तत ऊध्वे परात्परम् । पञ्चधा पञ्चदैवत्यं सकलं परिपठ्यते :।४०।। देहातीतं तु तं (=हंसं) विद्यान्नासाग्रे द्वादशाङ्ग्-लम् ।

तदन्तं तं विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रभुः ॥४३॥ ब्रह्मविद्योपनिषद् १५-४३ पृ.२६३-२६५

जाग्रन्नेत्रद्वयोर्मध्ये हंस एव प्रकाशते ।
सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वंपदं चेति निश्चितम् ॥६२॥
हकारः परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निश्चितम् ।
सकारो ध्यायते जन्तुर्ह्वकारो हि भवेद् ध्रुवम् ॥६३॥
इन्द्रियैर्वध्यते जीव ग्रात्मा चैव न बध्यते ।
ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवलः ॥६४॥
भूर्भु वः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्याग्निदेवताः ।
यस्य मात्रासु तिष्ठग्ति परं ज्योतिरोमिति ॥६४॥
योगचूडामण्युपनिषद् ६२–६५ पृ.३४४

हकारेगा बहिर्याति सकारेगा विशेत्पुनः ।।१३०।। हंस हंसेति मन्त्रोऽयं सर्वैर्जीवैश्च जप्यते । गुरुवाक्यात्सुषुम्नायां विपरीतो भवेज्जपः ॥१३१॥ हकारेगा तु सूर्यः स्यात्सकारेगोन्दुरुच्यते । सूर्याचन्द्रमसोरैवयं हठ इत्यभिधीयते ।।१३३॥ योगशिखोपनिषद् १.१३०-१३३ पृ.४६१

योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां व्रजेत् । ज्ञानात्स्वरूपं परमं हंसमन्त्रं समुच्चरेत् ।।५६॥ प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंसः सदाच्युतः । हंस एव परं सत्यं हंस एव तु शक्तिकम् ।।६०॥ ब्रह्मविद्योपनिषद् पृ.२६५

हंस के उल्लेख के कुछ ग्रीर स्थल इस प्रकार है—ग्रवधूतोपनिषद् प्र.१ ग्रन्तिम पंक्तियां पृ.५२८, कठोपनिषद् २.२, पारुपतब्रह्मोपनिषद् प्र.१ ग्रन्तिम पंक्तियां—प्र.३ तक पृ. ५२४, योगशिखोपनिषद् १.१३२ पृ.४६१।

२१. लो. ग्रङ्ग । सदाशिव, शिव, महेश्वर का हंस से सम्बन्ध है — हंस एव परं वाक्यं हंस एव तु वादिकम् । हंस एव परो रुद्रो हंस एव परात्परम् ॥६१॥ सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः ॥६२॥ तदेव पृ.२६५

श्रोङ्काराख्यमयं चैव हंसशक्त्या समन्वितम् ॥३३॥ तथेच्छात्मिकया शक्त्या समारूडाङ्कमण्डलम् । ज्ञानाख्यतया दक्षिणतो वामतस्य क्रियाख्यया ॥३४॥ तस्वत्रयमयं साक्षाद्द्वियामूर्ति सदाशिवम् ॥३५॥ शिवमहापुराण ७.२६.३३-३५

२२. श्र=ब्रह्मा, उ=हरि (=विष्णु), म=रुद्र (=ईश्वर)।

् २३. संस्कृत इत्रोकों का सारगो द्वारा स्वष्टी-करग हैं।

२४ लोन्तार में इन चारों शब्दों के पाठ इस प्रकार हैं— यभ्यौम शीवा, कण्ठमुला, वक्ष, निभस्तना । लाइडन् विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संख्या ४१४४ के १ख-५ख पत्रों में अमृत-कुण्डलिनी का वणेन है । उसमें शिवमार्ग से भ्यौम-रिवमार्ग का उल्लेख है । (Goris पृ.१२२)

ब्रह्मविद्योपनिषद् ३६-४३,पृ.२६ के ग्रनुसार—

म्र---ब्रह्मा---हृदयस्थान

उ —विष्गु — कण्ठ

म-- रुद्र-तालु

ग्रर्थमात्रा--महेश्वर--ललाट

ऊर्ध्व परात्परं(=हंस)—ग्रच्युत—नासाग्रे (=द्वादशाङ्गुल)

२५. लोन्तार में दीर्घस्वरान्त है।

२६. लो. नेतृ । २७-२७. लो. मसीनडिलं । २८. लो. पृमणा ।

२६ लो. जीवा। प्रथम श्लोक के टिप्परए ४६,५१ में जिह्वा के लिए जीव ग्रौर जिह्वाग्र के लिए जीव्वाग्र ग्राया है।

३०. लो. अज्ञना । अज्ञान के लिए "सं ह्यं" ये ग्रादरसूचक शब्द कैसे आ सकते हैं। सं ह्यं शिव, सं ह्यं प्रमाण के साथ सं ह्यं ज्ञान—जो कि 'तन् पमल' अर्थात् निर्मल है, चेतन का देवात्मा स्वरूप है—ही ग्रधिक उचित है।

३१. लो. शीवात्म । वृहस्पतितत्त्व में चेतन के तीन प्रकार हैं—शिवतत्त्व, सदाशिवतत्त्व श्रौर परमशिवतत्त्व । किन्तु Goris में चेतन के तीन प्रकार ये हैं—परमशिवतत्त्व, सदाशिवतत्त्व श्रौर शिवात्म-तत्त्व । परं ब्रह्म का, जो कि "महासूक्ष्म" श्रौर "शान्त-पर्मिनर्मल है," शिवात्मक से सम्बन्ध है (तदेव पृ. ५२) ।

३२. तुलना कीजिए बुबुहन् सङ। (Goris पृ.६७) नवद्वार का मार्ग किनष्ठ है। नवद्वारों के त्याग से योगी ज्ञान के द्वारा पाप्रहित होकर अपुनरावृत्ति को पाते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्रिप। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मिविशुद्धये।।११॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्।।१३॥ तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञानिनर्ध्र तकल्मषाः।।१७॥ श्रीमद्भगवद्गीता ५.११-१७

३३. लो. शीवाद्वर । उपनिषदों में श्राने वाले ब्रह्मरन्ध्र के लिए शैव ग्रन्थों में शिवद्वार ६ शब्द स्रांता है (Deussen: Philosophie पृ.२५५, Goris पृ.६३)। देखिए Goris पृ.६७ शिवद्वार — किव में वुन्वुनन्। इस तथ्य की पुष्टि तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में श्लोकस्थ ब्रह्मद्वार के लिए किव में वुन्वुनन् के प्रयोग से होती है— स्राकाशे मण्डलं प्राप्य ब्रह्मद्वारमुदाहतम्।

क्लोक ३८ का पूर्वार्ध

डतं प्व य रि देशमण्डल । वयङ्गः तं ब्रह्मद्वार । वुन्वुनन् । य ब्रह्मद्वार ङ ।.....

किव ग्रन्थ—जिसका प्रारम्भ "तिङ्कः इं सं ह्यं पञ्चाक्षर" से होता है परन्तु ग्रन्त "इति सं ह्यं त्र्यक्षर" से —के ग्रनुसार तीन मार्ग इस प्रकार हैं—निहन् तिङ्कः इं मार्ग तिग । कनिष्ठ ग्रमार्ग रि शिवद्वार ङ वुन्वुनन् । मध्यं रि तुंतुङि घ्राण् । उत्तम रि तुतुद् । ङ। लुहुरि पुसुःपुसुः । इति मार्ग तिग ॥ (Goris पृ.११७)। "ग्रं ग्रः" का शिवद्वार से सम्बन्ध है (तदेव पृ.१२३)।

३४. √सॅल्त् + निं →स्लॅन् + निं →स्लिन ।

३५. लो. भुजङ्गा शोवा।

३६. लो. वैरा।

३७. लो. सिदा।

३८. परं का स्वरूप "नेति नेति" का है। तेजोबिन्दूपनिषद् के तीसरे ग्रध्याय के ये श्लोक (पृ.२६८) परं ब्रह्म के संसार, ज्ञान, विशेष, भुवनादि से ऊपर होने को ग्रभिव्यक्त करते हैं—
न हि किञ्चित्स्वरूपोऽस्मि निर्व्यापारस्वरूपवान्।
निरंशोऽस्मि निराभासो न मनो नेन्द्रियोऽस्म्यहम्

न बुद्धिर्न विकल्पोऽहं न देहादित्रयोऽस्म्यहम् । न जाग्रत्स्वप्नरूपोऽहं न सुषुप्तिस्वरूपवान् ॥४५॥ न तापत्रयरूपोऽहं नेषणात्रयवाहनम् । श्रवण नास्ति मे सिद्धेर्मननं च चिदात्मिन ॥४६॥
सजातीयं न मे किचिद्विजातीयं न मे क्वचित्।
स्वगतं च न मे किचित्नन मे भेदत्रयं क्वचित्।।४७॥
यिच्चन्त्यं तदसद्विद्धि यद्वाच्यं तदसत्सदा।
यद्वितं तदसद्विद्धि न मां विद्धि तथाविधम्।।४३॥
दुःखादुःखमसद्विद्धि सर्वासर्वमसन्मयम्।।४४॥
शब्दं सर्वमसद्विद्धि सर्वासर्वमसन्मयम्।।४७॥
शब्दं सर्वमसद्विद्धि रसं सर्वमसन्मयम्।।४७॥
गन्धं सर्वमसद्विद्धि सर्वाज्ञानमसन्मयम्।
श्रसदेव सदा सर्वमसदेव भवोद्भवम्।।४-॥
श्रसदेव गुणं सर्वं सन्मात्रमहमेव हि।।४६॥

३६. लो. ग्रवं अवं (सन्धिरहित रूप)।

४०. लो. उवुं उवुं (सिन्धरहित रूप)।

४१. लो. शून्य निर्व्वंगा।

४२. लो. समन्त ।

४३. लो. सून्य। इससे पूर्व टिप्परा ४१ में शुद्ध पाठ है।

४४. लो. निर्क्शा।

४५. लो. श्रज्ञना । निर्वाग जंसे शब्दों के साथ "ज्ञान" पद श्राएगा । तुलना की जिए टिप्पण ३० ।

४६. लो. हज्ञना।

४७. लो. केवला।

४८. लो. परमासुका (सुख के लिए प्रायः यही पाठ है) ।

परमोपदेश के अनुसार परमसुख और केवल अचिन्त्य-सुख-शरीर ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्व के शरीरभूत हैं। भुवन, ग्राकाश, ज्ञान अथवा विशेष उसका स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार का मिलता जुलता विचार तेजाबिन्दूपनिषद् के तृतीय अध्याय

118811

पृ. २६६..... के परमतत्त्व ब्रह्म के स्वरूप का निरूपरा करने वाले इलोकों में मिलता है। सुख के स्थान पर ग्रानन्द भ्रब्द है। सदैकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्रविग्रहः । **अ**परिच्छिन्नरूपोऽस्मि ह्यखण्डानन्दरूपवान् ॥ ३:। सत्परानन्दरूपोऽस्मि चित्परानन्दमस्म्यहम् ॥ ५॥ त्र्यात्मानन्दस्वरूपोऽहं स ह्यानन्दोऽस्म्यहं सदा । श्रात्मारामस्वरूपेऽस्मि ह्यहमात्मा सदाशिव: ॥६॥ न्त्रानन्दघन एवाहमहं ब्रह्मास्मि केवलम् ॥२६॥ सर्वदा सर्वश्रन्योऽहं सर्वात्मानन्दवानहम् । -सवेप्रकाशरूपोऽहं पावरसुखोऽस्म्यहम् । सत्तामात्रस्वरूपोऽहं शुद्धमोक्षस्वरूपवान् ॥३०॥ सत्यानन्दस्वरूपोऽहं ज्ञानानन्दघनोऽस्म्यहम् ॥३१॥ चिच्चैतन्यस्वरूपोऽहमहमेव परः शिवः ॥३३॥ ग्रतिभारस्वरूपोऽहमहमेव सुखात्मकः ।।३४।। नामरूपविमुक्तोऽहमहमानन्दविग्रहः ।।३६।। बन्धमुक्तिविहीनोऽहं शाश्वतानन्दविग्रहः ॥३७॥ वाङ्गनोऽगोचरञ्चाहं सर्वत्र सुखवाहनम् । सर्वत्रपूर्णरूपोऽहं भूमानन्दमयोऽस्म्यहम् ।।३८।। सर्वज्ञन्यस्वरूपोऽहं सकलागमगोचरः। मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्वागः ३ख पवान् ॥३६॥ जीवन्मुक्त योगी की प्रसन्नात्मा विशेषता है— श्रानन्दरतिव्यक्तः परिपूर्णश्चिदात्मकः ॥५॥ शुद्धचैतन्यरूपात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः । नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा ह्यन्यचिन्ताविवर्जितः ॥६॥ किचिदस्तित्वहीनो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥७॥ श्रानन्दभरितस्वान्तो वैदेही मुक्त एव सः ।।३८।।

तेजोबिन्दूपनिषद् पृ.२७०-२७१
सर्वप्रकाशर
सर्वप्रकाशर
सर्वप्रकाशर
सर्वप्रकाशर
सर्वप्रकाशर
सर्वज्ञानप्रक
नित्यमानन्दमयं ब्रह्म केवलं सर्वदा स्वयम् ॥१०२॥
तदेव ६.७२पूर्वार्घे पृ.२८१, ६.१.२ पृ.२८२
४६. ला. पन्तर । प न मन्तर = पान्तर होगा । कीजिए—

५०. तुलना कीजिए तेजोबिन्दूपनिषद्
३.१०-११ पृ.२६६—

श्रादिमध्यान्तहीनोऽस्मि ह्याकाशसदृशोऽस्म्यहम्
।।१०॥

नित्यगुद्धचिदानन्दसत्तामात्रोऽहमव्ययः । नित्यबुद्धविगुद्धैकसच्चिदानन्दमस्म्यहम् ॥११॥ ५१. लो. पश्णा ।

५२. तुलना कीजिए तेजोबिन्दूपनिषद् ३.१३ का पूर्वार्ध — भूमानन्दस्वरूपोऽस्मि भाषाहीनो-ऽस्म्यहं सदा ।

५३. लो. हिधॅप्। तुलना कीजिए तदेव ३.१४—

देहभावविहीनोऽस्मि चिन्ताहोनोऽस्मि सर्वदा । चित्तवृत्तिविहीनोऽहं चिदात्मैकरसोऽस्म्यहम् ॥

५४. लो. श्रचिन्त्या । चिन्त्य ग्रसद् है । श्रतः वह ब्रह्म का रूप नहीं हो सकता । परिगामतः ब्रह्म श्रचिन्त्य-सुख-शरीर है। यच्चिन्त्यं तदसिद्धि—तेजोबिन्दूपनिषद् ३.५३ का प्रथम पाद ।

४४. तेजोबिन्दूपनिषद् में शरोर के स्थान में स्रात्मा का प्रयोग है । देखिए टिप्परा ४८ ।

५६. लो. ज्ञना विशेष । तुलर्ना कोजिए—

ग्रहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छिति

(तदेव ३.७३ पूर्वाधं पृ.२६६)

"मावक् ज्ञान" पद के लिए तुलना कीजिए—

सत्यविज्ञानमात्रोऽहं सन्मात्रानन्दवानहम् ॥३.४१॥

ज्ञानाकारमिदं सर्वं ज्ञानानन्दोऽहमद्वयः ।

सर्वप्रकाशरूपोऽहं सर्वभावस्वरूपकम् ॥६.६०॥

सर्वज्ञानप्रकाशोऽस्मि मुख्यविज्ञानविग्रहः ॥६.६८॥

तदेव पृ.२६८, पृ.२८१

५७. "मावक् निर्वाण" के लिए तुलना जिए— मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्वाणसुखरूपवान्।।३.४०।। शुद्धं बुद्धं सदामुक्तमनामकमरूपकम् ॥६.७०॥ तदेव पृ.२६८, पृ.२८१

४८. लो. जगत्करणा। सप्तभुवन नामक किव-ग्रन्थ के हस्तलेख Cod. A3948 (पृ.८६से ११६ तक) में पृ.११४ पर ग्रौर एक दूसरे हस्तलेख Cod. B 4468 (पृ.१ से ३७ तक) में पृ. ३७ पर 'इति सं ह्यं जगत्कारण' से ग्रन्थ का ग्रन्त होता है (Goris पृ.१०६)। भुवनसंक्षेप नामक ग्रन्थ किव-ग्रन्थ के पर्याप्त प्रारम्भ में 'ग्रपन् भटार जगत्कर्ता ग्रुमवे इकं भुवन। ङ्विनवेः इकं वतॅक् देवता कबेः' वाक्य में भटार के लिए जगत्कर्ता विशेषण है।

परस्पर = सकल निष्कल— परस्=सकल, पर=निष्कल (गणपिततत्त्व ५१-५३)
पुरुष = पुरु शेते— पुरु=कडत्वन् (=प्रधानतत्त्व), शेते=मतुरु तेकङात्मा (वृहस्पिततत्त्व इलो.५०)

६२. लो. स्कला।

६३. लो. निस्कला।

६४. लो. म्रोंङ्करा गुद्धा।

६५. लो. श्वर।

६६. लो. विण्धुप्रणा । विन्दुदेव शब्द कवि में स्राता है—

श्रों श्रों प्रधानपुरुषसंयोगाय बिन्दुदेवाय भोक्तु-जगन्नाथा ।

देवदेव्यादिसंयोगाय परमशिवाय नमो नमः । पृ.Goris ४२

६७. लो. नाइप्रणा । इसका शुद्ध पाठ क्या है कहना सम्भव नहीं । नाभि, नाडी स्रादि शब्द ५६. लो. स्कल निस्कला।

६०. लो. एतुन्यनकार्य । ह के साथ किव में स्वरवत् व्यवहार होता है—हन=ग्रन , ह३क् =ग्रवक्, हिडॅप् =इडॅप् , हिलं=इलं, हेतुन्यन्= एतुन्यन् , होदोद्=ग्रोदोद्, हंस=ग्रंश (=ग्रंस)!

६१. लो. परस्परा। इक प्रकार से किव शब्दों की व्याख्या किव-ग्रन्थों में ग्रसाधारण नहीं है। वृहस्पतितत्त्व में पुरुष की ग्रीर श्लोकान्तर में नर की व्याख्याएं इसी कोटि की हैं—

नर=हेतु नि रात् तुमुबुः । =तन् पसङ्कन् त्क । =र=लङ्गॅं हनन्य रि रात्।

(श्लोकान्तर श्लो.७५)

प्रसङ्ग के अनुकूल नहीं हैं। बिन्दु के साथ प्रायः नाद आता है अतः ऊपर 'नादप्राण' पाठ रखा है।

६८-६८. लो. विण्धुप्रणा इप्रणा।

६६. लो. वैद्धा ।

७०. लो. नईप्रण ।

७१. स्वरव्यञ्जनों ग्रौर शरीराङ्गों में परस्पर सम्बन्ध पर भूमिका में टिप्परा है।

७२. कवर्गका क्रम लोन्तार में ग्रस्तव्यस्त है—ककघगङ।

७३. लो. च ।

७४. लोन्तार में टवर्ग के चार प्रक्षरों के

लिए तवर्ग के दो ग्रक्षरों का प्रयोग हुग्रा है—— थ थ घ घ ए।

७५. लो. तत्ददन (थ ग्रौर ध पहले ग्रा चुके हैं)।

७६. लो. होतोत्।

७७. लोन्तार में पवर्ग के ही पाचों ग्रक्षर हैं परन्तू क्रम ठीक नहीं है—फ प भ ब म।

७५-७५. [ ] यह भाग हस्तलेख में नहीं है।

७१. भूमिका में टिप्पएा देखिए।

द०. एकाक्षर का प्रयोग इन ग्रक्षरों के लिए होता है— ग्र, उ, म। Goris ने पृ.५५ पर ग्र उ म के प्रसङ्ग में एकाक्षर का उल्लेख किया है। कित-ग्रन्थ भुवनसंक्षेप में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता में एकाक्षर सर्वश्रेष्ठ है—सर्वाक्षर →पञ्चाक्षर →त्य-क्षर →एकाक्षर (=ग्रोम्)।

ं ५१. लो विताक्षर । तिक्ताक्षर संदिग्ध शब्द है। दिताक्षर भ्रथवा तिक्ताक्षर दोनों ही ONW. में नहीं हैं।

द२. भूमिका में शिवमहापुराएा, लिङ्गमहा-पुराएा तथा मालिनीविजयोत्तरतन्त्र और गएा-पतितत्त्व की वर्णमाला और उनके शरीराङ्गों सम्बन्धी विस्तृत सारगी है।

ग्रक्षमालिका में वर्णों का न्यास ग्रौर प्रत्येक ग्रक्षर का विशेष फल ग्रौर देवता ग्रक्षमालिकोप-पिनषद् (ईशादिविशतिशतोत्तरोपनिषदसंग्रह पृ. ४८५–४८८) में विस्तार सिहत है—ग्रथ प्रजापितर्गु एं पप्रच्छ भो ब्रह्मन्नक्षमालाभेदिविध ब्रहीति। सा किंलक्षरणा, कित भेदा ग्रस्याः, कित सूत्राणि, कथं घटनाप्रकारः, के वर्णाः, का प्रतिष्ठा, कैवास्याधिदेवता, किं फलं चेति।..... सौवर्ण राजतं ताम्नं चेति सूत्रत्रयम्।...यदस्यान्तरं सूत्रं तद् ब्रह्म। यद्दक्षपार्श्वे तच्छैवम्। यद्वामे तद्वै ष्रणव्यम्। यन्मुखं सा सरस्वती। ...ये स्वरास्ते घवलाः। ये स्पर्शास्ते पीताः। ये परास्ते रक्ताः।.....

|             | ग्रोङ्कार      | मृत्युञ्जय                             | सर्वव्यापक   | प्रथमेऽक्षे         | प्रतितिष्ठ । |
|-------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| ग्रों       | ग्रङ्कार       | ग्राकर्षगात्मक                         | सर्वगत       | द्वितीयेऽक्षे       | "            |
| "           | इङ्कार         | पुष्टिद                                | म्रक्षोभकर   | <b>रु</b> तीयेऽक्षे | "            |
| ,,          | ईङ्कार         | निर्मल                                 | वाक्प्रसादकर | चतुर्थेऽक्षे        | 27           |
| "           | उङ्कार         | सारतर                                  | सर्वेबलप्रद  | पञ्चमाक्षे          | "            |
| "           | ऊङ्कार         | दुःसह                                  | उच्चाटनकर    | षष्ठाक्षे           | 17           |
|             | इत्यादि स्वरों | के पश्चात्                             |              |                     |              |
| <b>33</b> · | कङ्कार         | सर्वविषहर                              | कल्यागाद     | सप्तदशाक्षे         | "            |
| **          | खङ्कार         | क्षोभकर                                | व्यापक       | ग्रष्टादशाक्षे      | · 11         |
|             | इत्यादि ।      |                                        |              |                     |              |
| 11          | शङ्कार         | सर्वफलप्रद                             | पवित्र       | षट्चत्वारिंशदक्षे   | "            |
| J*1 .       | क्षङ्कार       | परापरतत्त्वज्ञापक परज्योतिरूप शिखामिए। |              |                     |              |
|             |                |                                        |              |                     |              |

⊏३. लो. मथ।

५४. लो. पङ्रचहनिङक्षर=पं+रच[ना]

+हन्+इं+ग्रक्षर।

८४. लो. शो।

८६. लोन्तार में इस प्रसङ्ग में सदा दो दण्ड हैं।

८७. लो. क ।

८८. लो. घ।

वह. लो. ग।

६०. लो. पस्त । किव व्याख्या से इसका उपस्थ होना स्पष्ट ही है ।

६१. लो. च।

६२ लो. भुजान्पध ।

६३. लोन्तार में दो दण्ड हैं।

६४. टिप्परा ७४ में टवर्ग के लिए तवर्ग के दो वर्गों का प्रयोग हुआ है। वही क्रम यहां पर भी है, अर्थात्—ट ठ ड ढ एा के लिए थ थ ध ध रा।

६५. लो त।

६६. लो. हुलुर्। ह और ल में लिपि-साहश्य के कारण भूल होती रहती है।

६७. लो. द।

६८. पूर्वर्गके लिए लोन्तार में ये ग्रक्षर हैं फपभ बम।

६६. ज्ञो. हप्त ।

१००. लो. जीव्वाग्र । देखिए टिप्परा २६ ।

१०१. लो. नाधी ।

१०२ लो. शूरिथकफला । यह शब्द निश्चित नहीं है । श्लोकान्तर में श्लोक २१ पृ.११६ पर सुरा के लिए शूर पाठान्तर है । त ग्रौर थ—पण्डित के लिए पण्डिथ (श्लोक ४० टि. ६) । यह शब्द सुरतिकफल (?) भो हा सकता है।

१०३. ग्रभी तक हस्तलेख में पर के लिए परा (दीर्घ ग्राकारान्त) पाठ था।

१०४. लो. पृनवाज्ञना ।

१०५. मूलाधार की व्याख्या वराहोपनिषद्
५.५० में पृ.६१५ पर इस प्रकार है—
गुदमेद्रान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोगाकम् ।
शिवस्य बिन्दुरूपस्य स्थानं ति प्रकाशकम् ॥५०॥
योगशिखोपनिषद् १.१६७...पृ.४६२-३ में—
बिन्दुनादमहालिङ्गं शिवशिक्तिनिकेतनम् ॥१६७॥
देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम् ।
गुदमेद्रान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोगाकम् ॥१६८॥
शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं ति प्रचक्षते ।
यत्र कुण्डलिनी नाम परा शिक्तः प्रतिष्ठिता ॥१६९॥
यस्मादुत्पद्यते वार्युर्यस्मान्नादः प्रवर्तते ।
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुर्यस्मान्नादः प्रवर्तते ॥१७०॥

कवि में मूलाक्षर के कुछ प्रयोगस्थल इस प्रकार हैं—महापद्म रिं शरीर (Goris पृ.६३), सप्तलोक के प्रसङ्ग में (पृ.६६), ग्रमृतकुण्डलिनी के प्रसङ्ग में (पृ.११८)।

देवतास्रों के शरीर में स्थान निम्नलिखित हैं—

ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्चितः । तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेरवरः ॥४१॥ नासाग्रेऽच्युतं विद्यात् तस्यान्ते तु परं पदम् ॥४२॥ देहातीतं तु तं विद्यान्नासाग्रे द्वादशाङ्ग लम् । तदन्तं तं विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रभुः ॥४३॥ ब्रह्मविद्योपनिषद् पृ.२६४

तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के अनुसार देवताओं के स्थान और वर्ण ये हैं—

शुक्लवर्ण ब्रह्मा नाभिमूल जाग्रत् ग्रादित्यवर्ण विष्गु स्वप्न हृदय चन्द्रवर्ग रुद्र सुषुप्त हृदयान्त स्फटिकवर्ण तूर्य महेश्वर नासाग्र तूर्यातीत महादेव प्रभास्वर ललाट

गरापितितत्त्व के प्रथम श्लोक (कण्डिका द में) देवता और उनके शरीर में स्थान ये हैं--

ब्रह्मा—मूलाधार।

विष्णु-नाभि।

रुद्र--हृदय।

शिव-कण्ठ ।

सदाशिव-जिह्वाग्र ।

१०६. लो. रुमाक्ष ।  $\sqrt{ }$ रक्ष + उम् = रुमक्ष । प्रथम रुलोक टि.४७ में भी रुमाक्ष पाठ है ।

१०७. लो. होतोत्।

१०८. लो श्रुद्धा स्फथिका।

१०६. स्रात्मा मङस्थान रि पर=परात्मा (कण्डिका ७ में पर=निष्कल, टिप्पग्ग ६३)। 'वें भिनेद' (=मन्त्र स्रं स्रः) के प्रसङ्ग में निष्कल में परात्मा के होने का उल्लेख है (Goris पृ.१२४)।

११०. यह दशैन्द्रिय होना चाहिए था।

४ कर्मेन्द्रियां 🕂 ५ ज्ञानेन्द्रियां = १० इन्द्रियां।

अगले हो वाक्य में गुद्ध शब्द दशेन्द्रिय है। इनके

उद्धरएों के लिए देखिए वृहस्पतितत्त्व श्लोक ३३।

१११. लो. पञ्चहौम्य ।

११२. लो. पञ्चकातीर्थ । सप्ततीर्थ भुवन-संक्षेप में दिए हैं।

**११३. मू**लाधार ग्रौर बिन्दुरूप शिव के लिए

देखिए टि.१०५ में उद्धृत वराहोपनिषद् स्रोर योगशिखोपनिषद्।

बिन्दुरूप महादेव हैं— बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम् ॥

योगतत्त्वोपनिषद् ६६ का पूर्वार्ध पृ.३०१

कवि-ग्रन्थ भुवनसंक्षेप में बिन्दु के लिए शिव देवता हैं—इकं ग्रोङ्कार रुद्र देवता निर । ग्रर्धचन्द्र महादेव देवता निर । बिन्दु शिव देवता निर । (श्लोक ४० की टीका)।

११४. लो. मत्मःहन्।

११५. लो. मध्य ।

११६. लो. मनुषा ।

११७. लो. कमलाचकु । कमलचक्र का प्रस्तुत वर्गीकरण नहीं मिला । Goris के श्रनुसार (महापद्म रिं शरीर पृ.६३) कुण्डलिनी शक्ति से समस्त प्रसङ्गिका सम्बन्ध कहा जा सकता है। इस सम्पूरा प्रसङ्ग का नाम तन्त्रमहापद है। तन्त्रों में भो ये शब्द कहीं दिखाई नहीं पड़े। हृत्पद्म के कुछ सहरा स्थल योगप्रसङ्गों से यहां दिए गए हैं। योग में पद्म का विशेष स्थान है-पद्मस्योद्घाटनं कृत्वा बोधचन्द्राग्निसूर्यकम् । तस्य हृद्वीजमाहृत्य भ्रात्मानं चरते ध्रुर्वम् ॥३५॥ त्रिस्थानं च त्रिपादं च त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम् । त्रिमात्रमर्धमात्रं वा यस्तं वेद स वेदवित् ॥३६॥ बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् ॥३७॥ भ्रर्धमात्रात्मकं कृत्वा कोशीभूतं तु पङ्कजम्। कर्षयेन्नालमात्रेण भुवोर्मध्ये लयं नयेत् ॥३६॥ भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः। जानीयादमृतं स्थानं तद्ब्रह्मायतनं महत् ॥४०॥

ध्यानबिन्दूपनिषद् ३४... पृ.२८७-२८६

मूलाधारात्सुषुम्ना च पद्मतन्तुनिभा शुभा ॥१०१॥ श्रमूर्तो वर्तते नादो वीगादण्डसमुत्थितः ॥१०२॥ व्योमरन्ध्रगतो नादो मायूरं नादमेव च । कपालकुहरे मध्ये चक्षुर्द्धारस्य मध्यमे ॥१०३॥ तदात्मा राजते तत्र यथा व्योम्नि दिवाकरः । कोदण्डद्वयमध्ये तु ब्रह्मरन्ध्रं षु शक्तितः ॥१०४॥ स्वात्मानं पुरुषं पश्येन्मनस्तत्र लयं गतम् । रत्नानि ज्योत्स्निनादं तु बिन्दुमाहेश्वरं पदम् ॥१०५॥ य एवं वेद पुरुषः स कैवल्यमश्नुते ॥ तदेव १०१...पृ.२६१-२

...हृदयकमलमध्ये वा तस्य मध्ये विह्निशिखा स्रगीयोध्वा व्यवस्थिता।

नीलतोयदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा ।
...तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ।
ग्रन्तः पुण्ड्रस्थं हृत्पुण्डरीकेषु तमभ्यसेत् ।...
एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम् ।
हृत्पङ्काजे च स्वात्मानं स मुक्तो नात्र संशयः ।...
वासुदेवोपैनिषद् पृ.४०६

११८. भस्मस्नानिविध में नीलकण्ठ— स्मरन्नमः शिवायेति ललाटे तित्त्रपुण्ड्रकम् ॥२६॥ कूर्पराधः पितृभ्यां तु ईशानाभ्यां तथोपरि । ईशानाभ्यां नम इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकम्

स्वच्छाभ्यां नम इत्युक्त्वा धारयेत्प्रकोष्ठयोः । भीमायेति तथा पृष्ठे शिवायेति च पार्श्वयोः ॥३१॥ नीलकण्ठाय शिरसि क्षिपेत् सर्वात्मने नमः ॥३२॥

बृहज्जाबालोपनिषद् ४.२६...,पृ.२१२-२१३

लिङ्गमहापुराग ३२.३,४ पृ.५२ में शिव के लिए नीलकण्ठ श्राया है—
नित्यं नीलशिखण्डाय श्रीकण्ठाय नमो नमः ॥३॥
नीलकण्ठाय देवाय चिताभस्माङ्गधारिगो ।

त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहित: ॥४॥ ११६ लो. गविका । क्या संस्कृत ग्रीवा के

११६ लो. गविका। क्या संस्कृत ग्रीवा के लिए है ?

१२०. लो. सश्रदल ।

१२१. लो. नाद्धपृकशा। यह शब्द भी निश्चित नहीं है।

१२२. तुलना कीजिए 'वालाग्र'—
यस्मिन्विलीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते ।
धियं हि लीयते ब्रह्म सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१३॥
वायुः प्राणस्तथाकाशस्त्रिविधो जीवसंज्ञकः ।
स जीवप्राण इत्युक्तो वालाग्रशतकित्पतः ॥१४॥
नाभिस्थाने स्थितं विश्वं गुद्धतत्त्वं सुनिर्मलम् ।
ग्रादित्यमिव दोप्यन्तं रिश्मिभश्चाखिलं शिवम्

तेनेदं निष्कलं विद्यात् क्षोरात्सर्पिर्यथा तथा ।।१७।। ब्रह्मविद्योपनिषद् १३...,पृ.२६२-३

शिव वालाग्रमात्र हैं—
वालाग्रमात्रं हृदये मध्ये विश्वं देवं जातवेदं वरेण्यम्।
मामात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः
शाश्वती नेतरेषाम् ॥

शिवगीता से लिङ्गमहापुराए। १.४१.२३ की व्याख्या करते हुए टीका में उद्धृत Goris ने पृ.२६ पर शिवाङ्गों के प्रसङ्ग में 'तुंतुङि रम्बुत' के लिए संस्कृत शब्द शिखा दिया है। "शिखान्ते द्वादशाङ्गले" में शिखान्ते के लिए कवि में तुंतुङि रम्बुत् का प्रयोग है (तदेव पृ.४७)।

१२३. लो. बैद।

१२४. ला. रजा।

१२५ लो. शरक्वती।

१२६. शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है।

१२७. लो. जती।

१२८ पहले देखिए।

१२६. लो. शीवया।

१३०. लो. शीवातत्वा।

१३१. लो. सदाशीवातत्वा ।

१३२. लो. परमाशीवातत्वा ।

१३३. लो. ब्रह्माए।

१३४. लो. त्र्याक्षर ।

१३५. क, कलिङन्य का संक्षेप है।

१३६. लो. शीवायोग्गा। शिव के लिए लग-भग सदा ही शीवा ग्रौर योग के लिए योग्गा है। प्राव यहां इनके लोन्तार पाठ नहीं दिये हैं।

१३७ लो. शस्त्रा।

१३८ लो. भष्मा।

१३६. लो. पवितृ।

१४०. लोन्तार में सन्धिरूप है— पनुलक्षव्वं-रोग। 'क् + स° की सन्धि गरापितितत्त्व में क्ष द्वारा की गई है। पितक् + सङ्हुलुन् के लिए पितक्षिङ्हुलुन् प्रथम क्लोक टिप्परा १४ इत्यादि कई स्थानों पर है।

१४१. लो. पिनरस्तिष्टा।

१४२. लो. तननंलॅविही ।

१४३ लो. मुलाक्षर । मूलाक्षर का अर्थ अकार किया जा सकता है क्योंकि यह मूल अर्थात् सर्वप्रथम वर्गा है । मूलाक्षर ह हंस का बीज भी माना जा सकता है । वर्णमाला से पूर्व एकाक्षर शब्द इसी श्लोक में आया है । एकाक्षर का तात्पर्य ओं से हो सकता है। एकाक्षर की हिन्ट से यह 'ह' अकार का अ माना जा सकता है (क्योंकि

किव में ह श्रीर श्र में भेद नहीं है )। श्र का परम-शिव से सम्बन्ध भी है। "त्गेंसि श्रोङ्कार" श्रागे श्राने वाले इन शब्दों से इसकी पुष्टि होती है। लिङ्गमहापुराण (सध्याय ६४, श्लोक ६३,६४ पृ. १०४,१०५) में शिव के लिए महाबीज श्रीय सुबीज विशेषण श्राए हैं।

शिव ग्रौर सदाशिव के लिए हकाराक्षर त्रिपुरतापिन्युपनिषद् के प्रथमोपनिषद् प्र.१, प्र.३ पृ. ५३३ में ग्राया है—... तत्सिवतुर्वरेण्यमित्यादि- हात्रिशदक्षरीं पठित्वा तदिति परमात्मा सदा- शिवोऽक्षरं विमलं निरुपाधितादात्म्यप्रतिपादनेन हकाराक्षरं शिवरूपं निरक्षरमक्षरं व्यालिख्यत इति ।...तस्मात्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः क्षीरः सेचनीयमक्षरं समधुष्टनमक्षरं परमात्मजीवात्मनो- योगात्तदिति स्पष्टमक्षरं चृतीयं ह इति तदेव सदाशिव एव...।

१४४. चेतन श्रौर श्रचेतन सर्वतत्त्वों में दो सूक्ष्मतम तत्त्व-हैं—

द्विविधं तत्त्वं परमं चेतनमचेतनञ्च । व्याप्नोति सर्वतत्त्वेषु सूक्ष्ममुन्नेयं यत्नतः ॥६॥

(वृहस्पतितत्त्व । यह स्राधारभूत विचार है)

१४५. एकतत्त्व पाठ ग्रधिक ग्रच्छा होगा।

१४६. नोर+हन+इङ्+ग्रवक्+इर।

१४७. लो. सन्दॅलॅङ । √दॅलृङ् च देर्खना । प- उपसर्ग से करणवाचक अर्थ बनता है, अर्थात् जिससे देखा जाए = आंख । सन्दॅलुङ् रखने पर स का अर्थ समस्त करते हुए अर्थ होगा सब कुछ देखना । किन्तु हमें देखने वाली आंखों का रूप चाहिए ।

१४८. लो. हमर्गा। १४६. लो. सोचा। १५०. लो. पचातण्धा । पच:=loudly, तण्ड=head, officer, पूरे समास का ऋर्थ घोषणा करने वाला ऋधिकारी हो जाएगा ।

१५१. लो. पृमराबयु।

१४२. लो. शरि।

१५३. लो. नेतृ । टिप्पण १३६ में पवित्र के लिए पवितृ है ।

१५४. र (म्रादरार्थे उपसर्ग) + म्रादित्य । १५५. लो. हिङ्ग्तिरकॅन् । म्रङ्ग्तिरकॅन् म्रागे के वाक्य में है । यहां म्रधिक म्रच्छा पाठ है ।

१४६ लो. पृमगा।

१५७. यहां श्रात्मा वाले तीन शब्द श्राए हैं---जीवात्मा, शिवात्मा, शुद्धात्मा । उपनिषदों में -आत्मा से संयुक्त समास प्रचुर मात्रा में हैं। उदाहरएगार्थ कुछ इस प्रकार हैं -- ग्रक्षरात्मा (तेजोबिन्दूपनिषद् ४.४३ पृ.२७); ग्रखिलात्मा (तदेव ४.७० पृ.२७२); ग्रन्तरात्मा (मुण्ड-कोप निषद् २.१.६ पृ.१७); **अमृतात्मा** (तेजोबिन्दूपनिषद् ४.३५ पृ.२७१); स्रमेयात्मा (तदेव ४.७० पृ.२७२); स्राकाशात्मा (मैत्रायण्यु-पनिषद् ६ प्र.१७ पृ.१८५); स्रात्मज्ञेयादिही-नात्मा (तेजोबिन्दूपनिषद् ४.७६ पृ.२७३); म्रानन्दात्मा (तदेव ४.४१ पृ.२७१); एकात्मा (तदेव ४.३४ पृ.२७१); चतुरात्मा (नृसिंहोत्तर तापनीयोपनिषद् प्र.१ पृ.२२८); देवात्मा (तेजो-बिन्दूपनिषद् ४.४३ पृ.२७२); निरात्मा (मैत्रा-यण्युपनिषद् ६.प्र.२० पृ.१८६); निष्कलात्मा (तेजोबिन्दूपनिषद् ४.६८ पृ. २७३); परमात्मा (भैत्रायण्युपनिषद् ६प्र.६ पृ.१८३); परमात्मात्मा (सर्वसारोपनिषद् पृ.२५३); प्रत्यगात्मा (तदेव पृ.२५३); प्रसन्तात्मा (मैत्रायण्युपनिषद् ६.प्र.२०

पृ. १८६); भूतात्मा (तदेव ६.प्र.६ पृ.१८३); महानात्मा (तेजोबिन्दूपनिषद् ४.६३ पृ.२७२); मानात्मा (तदेव ४.७० पृ.२७२); लक्ष्यात्मा (तदेव ४-३५ पृ•२७१); ललितात्मा (तदेव'४.३५ पृ.२७१); विज्ञानात्मा (मुण्डकोपनिषद् १.१.४प्रश्न. ११ श्लोक पृ १४); विशुद्धात्मा (बृहज्जाबालोप-निषद् ४.१८ पृ.२१४); विश्वात्मा (मैत्रायण्युप-निषद् ५.प्र.११ पृ.१८०); शून्यात्मा (तेजोबिन्**टू-**पनिषद् ४.४३ पृ.२७१); सर्वभूतान्तरात्मा (कठोपनिषद् २.१०); सर्वसंकल्पहीनात्मा (तेजो-बिन्दूपनिषद् ४.४४ पृ.२७२); सर्वीत्मा (कैवल्योप-निषद् १.१६ पृ.१४३, तेजोबिन्दूपनिषद् ४.३४ पृ. २१); सूक्ष्मरूपात्मा (तदेव ४.४३ पृ.२७१), इत्यादि । "शुद्धात्मा" शब्द शिवमहापुरागा ७ ३१. ४६ पृ.५३६ ग्रौर लिङ्गमहापुराग १.६०.२० पृ. १८८ में आया है (ये दोनों गरापिततत्त्व के इलोक ४३ टिप्पण २ में उद्धृत हैं)।

१५८. लो. योगगानिद्र। योगशिखोपनिषद्
१.६५-७८ पृ.४५८ में योगशिखा का वर्णन
हमारे प्रसङ्ग के पर्याप्त समीप है—
गुद्ध चेतिस तस्यैव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते।
तस्माज्ज्ञानं भवेद्योगाज्जन्मनैकेन पद्मज्ञ ।।६५।।
तस्माद्योगं तमेवादौ साधको नित्यमभ्यसेत्।
मुमुक्षुभिः प्राग्णजयः कर्तव्यो मोक्षहेतवे ।।६६।।
योगात्परतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम् ।।६७।।
सूर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः ।।६८।।
एवं तु द्वन्द्वजालस्य संयोगा योग उच्यते।
ग्रथ योगशिखां वक्ष्ये सर्वज्ञानेषु चोत्तमाम् ।।६६।।
नासाग्रे दृष्टिमारोप्य हस्तपादौ च संयतौ।
मनः सर्वत्र संगृह्य ग्राङ्कारं तत्र चिन्तयेत्।।७१॥
ध्यायेत सततं प्राज्ञो हृत्कृत्वा परमेश्वरम्।
एकस्तम्भे नवद्वारे त्रिस्थूले पञ्चदैवते।।७२॥

लब्धयोगोऽथ बुध्येत प्रसन्नं परमेश्वरम् ॥७८॥ तदा परयति योगेन संसारोच्छेदनं महत् ॥७९॥

१५६. लो. शूक्ष्माज्ञना।

१६०. लो. ज्ञनावीशेषा ।

१६१. लो. बेद । तुलना कीजिए—बैद (टिप्परा १२३)।

१६२. लो. मन्त्रोच्छास।

१६३. लो. वीरहीता।

१६४. लो. यकरा।

१६५. लो. वीजा।

१६६. देन्त के स्थान पर देनिर होता तो अपर्थ की दृष्टि से ग्रिधिक अच्छा रहता।

१६७-१६७. लो॰ °पपे।

#### १६८. लो. पन्तर।

१६९. यह शब्द क्या है ? यह संस्कृत शब्द का अपभ्रष्ट रूप है अथवा किव शब्द है ? यह स्य निम्नतया हो सकता है । स्म = स्मरण रखो, निम्नतया—निम्न प्रकार से है । ये पद इस श्लोक की अन्तिम कण्डिका में दर्शनीय हैं ।

१७०. लो. चेत्तन । वृहस्पतितत्त्व में चेतन के लिए प्रायः यही वर्णयोग है ।

### १७१. लो. अचेत्तन।

१७२. लो. प्रणन्टीका। न ग्रौर व के परिवर्तन का हस्तलेख में कोई उदाहरएा नहीं है। १०वीं कण्डिका में 'महाप्रएाव' का उल्लेख दर्शनीय है।

#### 48-44

'जःकारे' पृथिवो<sup>3</sup> ज्ञेया<sup>४</sup> तःकार<sup>४ ६</sup>म्रापः संस्थिताः । °किःकारे च° महातेज उङ्कारे<sup>5</sup> वार्युं संन्यसेत्' ।।५४।। फट्काराकाशसंयुक्तों भहापातकनाशाय<sup>९२</sup> । पञ्चाण्डं <sup>3 १४</sup>जपेद्यो विद्वान् <sup>१४</sup> शिवलोकमवाप्नुया<del>त्</del> १।।५५।।

न्द्य त य । जः तः <sup>१६</sup> किः उं फट् ।। इति सं ह्यं पञ्चकाण्ड <sup>१७</sup> । जपाक्त शिवध्यान <sup>१८</sup> । महापातक-विनाश <sup>१६</sup> देन्य ।। म्रं म्रः जपावन पि१६ ।। शिवध्यान <sup>१८</sup> । निर्मल फलन्य ।। यन् परमशिवध्यान <sup>२०</sup> । मोक्ष फलन्य ।। यन् मह्युनि <sup>१९</sup> रि पुसङ्गर रद्रध्यान ।। यन् मह्युन् <sup>१९</sup> कस्वस्त्यिन <sup>१९</sup> रात् । महादेवध्यान ।। यन् मह्युन् <sup>१९</sup> सकार्यंन्त <sup>१३</sup> सिद्ध । शङ्करध्यान <sup>१९</sup> ।। यन् मह्युन् <sup>१९</sup> कसिहन देनि जन्म <sup>२९</sup> । ह्यं कुनं । ईश्वरध्यान । म्रं म्रात्मबीजाक्षर <sup>२६</sup> ।। म्रः भून्यताबीज <sup>१९</sup> । महासंयोग <sup>१८</sup> सिर ।। हय्व चवुं ।। इति सं ह्यं महाजप <sup>१३</sup> । परमरहस्य सिर ।।

मुवः कद्गरावण् २६ ङ । स्रों ह क श म ल व र य म् ३° उं ।। स्रर्धनारीश्वर ३ कि हिडँपन्य । भ्यासन्य ३६ प्रदक्षिणाक्रम ३३ । स्रन्दलक्न रि पद्महृदय २३ । मुवः रि विदिक्षिविदक ३४ । तन् कतमिन सर्ववे ५ सङ्जत फलन्य । म्वं लुपुति सर्व्व ३५ - विद्न ।। निहन् भ्यासाक्त ३६ अनुष्ठान ३० सं ह्यं मृत्युङ्जय २३ । स्रों रि शिवद्वार ३६ । स्रं रि वक्त्र । कं रि कण्ठ २३ । स्रः रिङन्तर्हि दि ३६ । स्रं रि नाभि ४० । त्कें पद किलः । सम्बुङ सं ह्यं दशाक्षर-

मन्त्र ।। श्रों श्रौं ह क श म ल व र य म् $^{84}$  उं । नमो नमः स्वाहा $^{82}$  । सीकधी $^{83}$  पदान्तन्यास $^{88}$  । स्मः । मन्त्र मुवः श्रों मं सः वौषट् $^{88}$  । मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा $^{88}$  वषट् ।।

१. जः तः किः उं फट् इन पञ्चाण्डों का पृथिवी, ग्रापः, महातेजः, वायु ग्रौर ग्राकाश इन पञ्चमहाभूतों से सम्बन्ध है। ये पञ्चमहाभूतों के बीज नहीं कहे जा सकते । इनका परस्पर वास्त-विक सम्बन्ध गवेषणा का विषय है। शिवमहा-पुराण श्रौर लिङ्गमहापूरागा में इस प्रकार के बीजों का प्रयोग लगभग सर्वथा ही नहीं है।। गोपाल-पूर्वतापिन्युपनिषद् के प्रथमीपनिषद् प्र.११-१३ में गोपालकृष्गामन्त्रजप: शीर्षक के श्रग्तर्गत पञ्चपदों का पञ्चाङ्गों द्यावाभूमि, सूर्य, चन्द्र श्रीर ग्रन्नि से सम्बन्ध है। तत्परचात् उसका वलीं बीज है। पञ्चपद इस प्रकार हैं—तस्य पुना रसनमिति (जपनं) — जलभूभीन्दुसंपातकामादिकृष्णायेत्येकं पदम्। गोविन्दायेति द्वितीयम्। गोपीजनायेति वृतीयम्। वल्लभायेति तुरीयम्। स्वाहेति पञ्चममिति । पञ्चपदं जपन् पञ्चाङ्गं द्यावा-भूमिसूर्याचन्द्रमसाग्निस्तद्रूपतया ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म संपद्यत इति ।। क्लीं की व्याख्या टीका में इस प्रकार है-जलं ककारः, भूमिर् लकारः, ईकार इन्दुः, श्रनुस्वारः तं संपातरूपं कामबीजं क्लीमिति बोजेन साकं क्रुष्णाय इत्यादि पञ्चपदं भवति।। इनके जप से मुमुक्षु को भगवान् के दर्शन का ·लाभ होता हैं—

श्रोङ्कारेगान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुम् ।

त्रेषामसौ दर्शयेदात्मरूपं तस्मान्मुमुक्षुरभ्यसेन्नित्य-शान्त्यै ॥२३॥

> तदेव द्वितीयोपनिषद् २३, वैष्णव उपनिषत्-संग्रह पृ.४५-४८

अर्थवं स्तुतिभिराराधयामि तथा यूयं पञ्चपदं जपन्तः श्रीकृष्णं ध्यायन्तः संस्ति तरिष्यथेति होवाच हैरण्यगर्भः ॥४६॥ स्रम् पञ्चादं मनुपावर्तयेद्यः

स यात्यनायासतः केवलं तत्पदं तत् ॥४७॥ श्रनेजदेकं मनसो जवीयो

> नैनहे वा आप्नुवन् पूर्वमर्षदिति ॥४८॥ तदेव षष्ठोपनिषद् पृ.५७

इसी प्रसङ्ग में "मन्त्रगतपञ्चपदेभ्यो जगत्सृष्टिः" नामक पञ्चोपनिषद् पृ.५४-५५ विशेष उल्लेखनीय है—

यस्य प्रथमपादाद्भृद्धितीयात् सिललोद्भवः । तृतीयात्तेज उद्भूतं चतुर्थाद् गन्धवाहनः ॥३०॥ पञ्चमादम्बरोत्पत्तिस्तमेवैकं समभ्यसेत् । चन्द्रध्वजोऽगमद्विष्णोः परमं पदमव्ययम् ॥३१॥ ततो विशृद्धं विमलं विशोकमशेषलोभादिनिरस्त-सञ्जम् ।

यत्तत्पदं पञ्चपदं तदेव स वासुदेवो न यतोऽन्य-दस्ति ॥३२॥

कवि-ग्रन्थ भुवनसंक्षेप में सप्ताण्ड पद सप्त-लोकों के लिए ग्राया है।

२. लो. जःकरै।

३. लो. प्रविवि । बिल-लिपि में थ रेखा के ग्रभाव से व बन गया।

४. लो. ज्ञेयः ।

प्र. लो तःकारै ।

६-६. ग्रप संस्तितः।

७-७. लो. कि:करश्च ।

८. लो. उंकरै ।

६. लो. बयु।

१०. लो. शन्यषेत्।

११. लो. फट्करकाशसंयुक्तः । फट्काराकाश-संयुक्तः = फट्कारः स्राकाशसंयुक्तः के स्रर्थ में है ।

१२. लो. महापटकनशय । पातक, उपपातक भ्रौर महापातकों के विस्तारपूर्वक वर्णन के लिए इलोकान्तर ६६-७१ देखिए ।

१३. लो. पञ्चण्धं ।

१४-१४. लो. जपयैद्धिद्वान्।

१५. लो. शीवालोकमवस्नुयत्। प ग्रौर स में लिपि-साहश्य न होने पर भी गरापितितत्त्व के हस्तलेख में प के लिए स ग्रौर स के लिए प का दो एक स्थानों पर प्रयोग हुग्रा है, हस्त के लिए हप्त (श्लोक ५१-५३ टिप्परा ६६)।

१६. लो. ट: । त के लिए ट का प्रयोग— टिप्परा१२ में महापातक के लिए महापटक ।

१७. लो. पञ्चकण्ध ।

१८. लो. शीवाध्यना । शिव के श्रनेक रूपों के ध्यान के लिए शरीर के विविध श्रङ्गों के प्रयोग लिङ्गमहापुराण के श्राठवें श्रध्याय पृ.१६ में है—

ततः सत्त्वस्थितो भूत्वा शिवध्यानं समभ्यसेत्।।६०॥

महेश्वरं हृदि ध्यायेन्नाभिपद्मे सदाशिवम् । चन्द्रचूडं ललाटे तु भ्रूमध्ये शङ्करं स्वयम् ॥१०१॥ दिव्ये च शाश्वतस्थाने शिवध्यानं समभ्यसेत्

1190211

हेयोपादेयरहितं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं शिवस् ।।१०५।। सर्वोपाधिविनिर्मुं क्तं ध्यानगम्यं विचारतः ।।१०७।। मनस्येवं महादेवं हृत्पद्मे वापि चिन्तयेत् । नाभौ सदाशिवं चापि सर्वदेवात्मकं विभुम् ।।१०६॥ देहमध्ये शिवं शुद्धज्ञानमयं विभुम् ।।१०६॥

१६. लो. महापथकावीनशा।

२०. लो. परमाशीवाध्यना । ध्यान के लिए सतत ध्यना है ग्रतः उसके पाठ ग्रागे नहीं दिए गए।

२१. लो. मयुनि ।

२२. लो. कस्वस्तिं।

२३. दीर्घ स्वरान्त है।

२४. लो. शङ्कराध्यना ।

२५. लो. जद्म।

२६. लो. ग्रत्मावीजाक्षर।

२७. लो. शून्यातवीजा ।

२८. लो. महासंयोग्गा ।

२६. लो. कद्गारावरा शब्द स्पष्ट नहीं है।

३०. ली. स्र श र ल वा य।

३१. लो. स्रार्द्धानरेश्वरी । स्रर्धनारीश्वरी का कोई स्रर्थ नहीं होगा ।

३२. लो ब्याषन्य । संस्कृत ग्रभ्मास के लिए भ्यास का प्रयोग होता है ।

३३. लो. पृधक्षीगाक्रम ।

३४. लो. विधिक्विधिक् । कवि में विदिक् के स्राकाश, वायु, स्वर्ग स्रादि स्रर्थ हैं । संस्कृत में विदिक्—विदिशा ।

३५. लो. सार्वा।

३६. लो. ब्यासाक्न ।

३७. लो. नुस्थना (=नुष्ठान)। ग्रभ्यास के

लिए भ्यास के समान ही भ्रनुष्ठान के लिए नुष्ठान का प्रयोग है।

३८. लो. शीवाद्वर (=ब्रह्मरन्ध्र) । ३१. लो. श्रन्ताहृदिः ।

४०. तुलना कीजिए श्लोक ५० टिप्परा २३।

४१. लो. हर कश मर लवय। चीन, तिब्बत (भोटदेश), मोंगोल देश में प्रयुक्त मन्त्र ह्क्ष्म्ल्ब्यं है। इसका सम्बन्ध दश दिशास्रों के देवों से हो सकता है (देखिए भूमिका)।

४२. लो. श्वहा ।

४३. स्पष्ट नहीं है।

४४ लो पधन्दन्याषा।

४५. लो. वोषट् ।

४६. लो. स्वहा ।

# **५६** °मृत्युञ्जयस्य देवस्य <sup>२</sup>यो नामान्यभिकीर्तयेत्<sup>२</sup>। दीर्घायुषमवाप्नोति<sup>३</sup> संग्रामविजयी<sup>६</sup> भवेत्<sup>९</sup>।।५६॥

हय्व चवुः । ग्रदोम्रण वेनिर तलस् ॥

निहन् पङ्लुकतन् गरापिति । व्नङङ्गे मिदॅर् । शि । ग्रम्पेल् गिडं रजः गरा । तङन् किव ङगॅम् चक्र । तङन् तङन् ङगॅम् गदा । दुलुरन्य बन्तॅन् । ग्रजुमन् पुतिः कुनि । सुची ग्रसोरोः महिवक् पिथिक् पुतिः जम्बुल् । तोयने मवदः सङ्क्ष्ण तमगा । स्कर् सुधामल । सह प्रससन्तुन् । ग्रर्थन्य ११०० । सम्सम् दोन् कितम । रजहिनक लॅबोकक्न रिं सङ्क्ष्णा । रि हुवुस् पिनूजा तिवकक्न रिं गिहि कम्ररान् ।। म ।।।

१ किव में मृत्युञ्जय ग्रौर दीर्घायुष का घनिष्ठ संबन्ध है। मृत्युञ्जय मन्त्र में इलोक ४४ के समान ही पहले दक्षाक्षरमन्त्र का उल्लेख है—

भ्रों इ भ्र कं स्म र ल व य नमो नमः स्वाहा। भ्रों भ्रों कुर्मेदजये जीवत् शरीर रक्ष ण्ड ड सिम(?) भ्रों म्तुं सः वौषट् मृत्युञ्जयाय नमः [सः वौषट्] Goris पृ.३५

Goris में पृ.३७-४० तक इस विष्य पर विस्तृत टिप्पएा है। वहां पर यही क्लोक इस प्रकार दिया है—

श्रों [॥] मृत्युञ्जयस्य देवस्य यो नामान्यनुकीर्तयेद् ।

दीर्घायुषमवाप्नोति संग्रामविजयी भवेत् ॥(पृ.३८)

मृत्युञ्जय दीर्घायु, बल, वृद्धि और शक्ति का कारण हैं—यों दीर्घायुषबलवृद्धिशक्तिकारण मृत्युञ्जय (प. ३६)। इस सम्बन्ध में ''मृत्युञ्जय-स्तव'' (Cod. 5357A) और ''दीर्घायुष'' ( $^{\text{Cod}}$ . 5307 fol. 3), दीर्घायु-र्वदोन् ( $^{\text{Cod}}$ . 5134 fol. 1) विशेष उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं (पृ.४०)।

२-२ लो. नमः म्यमी कित्तयैट् ।

३. लो. दीघर्गायुषामहाप्नोती ।

४. लो. सङ्गमवीजाये।

399

५. लो. भवेत।

६. लो. चहु। टिप्परा ३ में भी व के लिए ह का प्रयोग हुम्रा है— भवाप्नोति के लिए भहाप्नोती।

७. लो. श्रद्रोमण् । √श्रण्=रोग । श्रद्रो श्रस्पष्ट है । टीका के श्रन्त में कश्रण्न् है ।

८. लो. दोनिर।

लोन्तार में दीर्घस्वरान्त है।

१०. श बीज किस ग्रर्थ का द्योतक है ?

११. लो. चकु।

१२. लो. गध।

१३. लो. सुदामला ।

१४. लो. तिवाक्त । क्लोक ५७-५६ टिप्पगा १७ में, हस्तलेख में तिवाकाक्त है ।

१५. म का अर्थ "से, इनके द्वारा" (with, by using) है। इसका सम्बन्ध अगले ५७-५६ इलोकों से है।

# 34-04

ग्रों ।। गरापिति शिवापुत्रं भुक्तं तु वैधतर्पणम् । भक्तं तु जगित लोके गुद्धपूर्णाशरीरिणम् ॥५७॥ सर्व्वविषविनाशनं ?कालहङ्ग हङ्गीपत्यं ?। धपरागि रोगागि मूर्च्छंन्तं त्रिविष्टपोपजीवनम् ।।५८॥ भगङ्गोमयोः सिद्धार्थदं भिद्वेवगरागुरुं पुत्रं । शक्तिवीर्यालोकश्रियै १४ जयन्ति लाभानुग्रहम् १४॥५६॥

ग्रों सिद्धिरस्तु<sup>९५</sup>। [गरापत]ये<sup>१६</sup> नमः स्वाहा ।

त्लस् । मक्वेः पङ्क्षन्य । व्नङङ्गे यिन ग्रिं ग्रुबुग् । यदिन् ग्रिं ततुम्पुर् मुवः कम्रणन् । रिं हॅम्पॅलन् । व्यदिन करुसकन् देनि सतो<sup>।७</sup> । व्नङिकि तिवककन<sup>७५</sup> ॥

१. लो. भ्रौं। इसके पश्चात् विराम नहीं है। प्रथम श्लोक में भी भ्रों का ऐसा ही प्रयोग है।

२. लो. घगापती ।

३. लो शीवापुत्रं।

४-४. लो. भुक्त्यन्तु वैध्यतर्परानां ।

५-५. लो. भक्त्यन्तु जगित्रलोकं । भक्तं = पूजितं ।

६. लो. सूद्धापूण्णा शरीरनां।

७. लो. सार्व्वाविष्यवीनसर्न । सर्वविषय-विनाशनं भी हो सकता है परन्तु फिर पाद ६ ग्रक्षर का हो जाएगा । विष के लिए विष्य, भुक्तं के लिए भुक्त्यं, भक्तं के लिए भक्त्यं ।

इसका कोई भी ग्रर्थ हमसे नहीं बना ।

ह-ह- लो. परगालरा मुच्छ्छंतै । लर कवि शब्द है जिसका अर्थ रोग है। यह पाद भी अनिश्चित है।

१०. लो. त्रीवृष्टीपङ्पाजीवं । कवि

टीका में देवों ग्रौर पशुग्रों से होने वाली हानियों (=विघ्नों) का उल्लेख है। तुलना कीजिए दुःख-त्रय--- आध्यात्मिक, आधिदैविक ग्रौर आधिभौतिक (म्राधिदैविकं तु यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनि-बन्धनम्—सांस्यतत्त्वकौमुदी पृ.६; ग्राधिभौतिकं तु भूतान्यधिकृत्य यत्प्रवर्तते मानुषपक्षिसरीसृप-स्थावरनिमित्तम्—सांख्यकारिका १ पर माठर-बृत्ति पृ.३)।

११-११. लो. गङ्गा उमध्यवासिध्यं ।

१२-१२. लो. देवेगसा गुरुपुत्रं। १३. लो. शक्तिवीर्यलोकश्रीया। १४-१४. लो. जयति लभनुग्रहं। १५. लो. ग्रस्तुरस्तु । १६. लो. य। १७. सतो=सत्त्व । श्लोक ५१-५३ कडतोन् = कडत्वन् । १८. लो. तिवाकाक्त ।

म्रों ' ध्मुं ग्रापतये नमः म्रों 'सरस्वत्ये नमः। श्रों 'तदस्तु । तदस्तु । श्रम्तु ।।

म्रों'। दोर्घायुष्<sup>ध</sup> सुखिश्रया<sup>६</sup>। दर्शनात्तव वृद्धिश्रया<sup>९</sup> ॥६०॥

हृद्व वेः वों वनेः ग्रमच । यन् तन् जाति शुश्रूषा । निम्मेल मिललं मनः त्य । यनमच न्दनशुचि " रुमुहुन् । मङ्द <sup>-</sup> त्रुस् शुचि<sup>'२</sup> दलॅं रिहें ॥

| १. लो. ऋी।           |
|----------------------|
| २. लो. घर्गाकथये ।   |
| ३. लो. शरास्वत्य ।   |
| ४. लो. ततस्तु ।      |
| प्र. लो. दीर्घायुषा। |
| ६. लो सुकाश्रीया     |

७. लो. दर्शान्तनावृद्धिश्रीया । त. लो. में दीर्घस्वरान्त है। ६. लो. जती। १०. लो. सुश्रुषा । ११. लो. 'सुची। १२. लो. सूची।

# कवि टीका का अनुवाद

#### इलोक १

- १. भटार शिवजी का श्री गर्गों को यह (निहन्=निम्नलिखित) उपदेश है। भगवत्तनय (=तनयर संहुल्न्) का भटार को नमस्कार है। हन्त, कृपया भगवत्तनय को उपदेश दीजिए जिससे वह पञ्चदैवात्माग्रों के उद्भव के विषय में जाने। कहां से उनका उद्भव हुग्रा है। यह सब विनीत सेवक (=पितक संहुल्न्) को बतलाने की कृपा कीजिए।।
- २. ईश्वर उवाच । पुत्र गरापित तुम्हें दिया हुमा मेरा उपदेश ध्यान से सुनने योग्य है (म्रथवा, ध्यान से सुनो)। यह जून्य शब्द है । [म्रब शून्य का उपदेश म्रारम्भ होता है] । म्रोङ्कार से बिन्दु निकलता है। यह कुश के म्रग्र पर पड़े हुए म्रोसकरा के समान है [जो] सूर्य से प्रकाशित है, धूप के समान पित्र है [म्रीर] जिसकी दीप्ति म्रतुलनीय \* रूप से चमक रही (माभ्र) है । बिन्दु से पञ्चदैवत—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मैं (=शिव) म्रीर सदाशिव बने हैं। इस प्रकार से हे पुत्र, दैवात्माम्रों के उद्भव का स्वरूप है ॥
  - अवरकर = जिसकी तुलना न हो, जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके, अवथनीय ।
- ३. गणपति उवाच । भगवत्तनय का [ग्रापको] नमस्कार है। हन्त, पुनः भुवन के प्रकाश के विषय में कृपया उपदेश दीजिए जिससे भ्रापका यह पुत्र ग्रथित् मैं जान सक्ने।।
- ४. ईश्वर उवाच । पुत्र गरापित, ग्रब मेरे उपदेश को सुनो । [जिसमें] भुवन के तत्त्व के विषय में कहूंगा । पञ्चदैवात्माग्रों से पञ्चतन्मात्र निकले । वे इस प्रकार हैं—ब्रह्मा से गन्ध निकली । विष्णु से रस निकला । रुद्र से रूप उद्भत हुग्रा । मुभसे (ग्रर्थात् शिव से) स्पर्श निकला । श्री सर्दाशिव से शब्द उत्पन्न हुग्रा ।। श्रीर शब्द से श्राकाश निकला । इसका रूप 'य' के समान है । वर्ण शुद्ध स्फटिक जैसा है ।। स्पर्श से वायु निकला । इसका रूप 'वी' के समान है । श्वेत 'ग्र' वर्ण है ।। रूप से तेज निकला । इसका रूप 'नी' के समान है । वर्ण श्वेत, लाल [ग्रीर] काला है ।। रस से ग्रापः निकला । इसका रूप 'ग्रो' 'म'-'ये', के समान है । इसका वर्ण कृष्ण है ।। गन्ध से पृथिवी निकली । 'ग्रों' के समान इसका रूप है । वर्ण पीत है । इसका ग्रक्षर नकार है । जीवन का शास्त्र ग्रोङ्कार है ।। पुनश्च पुत्र गरापति, पृथिवी से भूमि निकलो । ग्रापः से पानी निकला । तेज से ग्रादित्य, चन्द्र [ग्रीर] तारे निकले । वायु से ग्रांधी (ग्रङिन्=वायु) निकली । ग्राकाश से स्वर निकला । [ग्रीर] भुवन से स्थावर—नृण, तरु, लता, गुल्म, त्वक्सार, ग्रीर जङ्गम—पशु, पक्षी, मीन, ग्राव्या (=गाय) निकली । ये भुवन के प्रकार हैं ।।
- प्र. गरापित उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है। जैसा कि भुवन के तत्त्व के विषय में भटार का समस्त ज्ञान मुक्ते मिल गया है ग्रब पुनः भटार के पुत्र को उपदेश दीजिए जिससे कि वह मनुष्य के उद्भव को भी जान जाए।।

- ६. ईश्वर उवाच । पुत्र गराराज, मनुष्यों के उद्भव, देवों के उद्भव, तथा भुवन की उत्पत्ति में अन्तर नहीं है। क्योंकि मनुष्य [भी] बिन्दु से निकलता है [जो कि] ग्रोंकार का प्रथम मूल है। इसका स्वरूप क्या है? [वे] ब्रह्मा विष्णु शरीर बनाते हैं [जिन्होंने क्रमशः] पृथिवी ग्रौर पानी बनाए हैं। छद्र दृष्टि बनाते हैं [जिन्होंने] तेज बनाया है। मैंने ग्रर्थात् शिव ने उश्वास बनाया है [जिसने भुवन की उत्पत्ति में] स्पर्श बनाया है। सदाशिव स्वर बनाते हैं [जिन्होंने] ग्राकाश बनाया है। इस प्रकार से, हे पुत्र, ग्रात्मा का, जो जन्म लेती है, स्वरूप है।।
- ७. गरापित उवाच । भुवन ग्रौर मनुष्य के काण्ड के विशय में भटार का समस्त उपदेश [मैने] ग्रहरा कर लिया है। श्रव पुनः भटार के पुत्र को (ग्रर्थात् मुक्ते) शरीर तथा भुवन में दैवात्माओं के स्थान के विषय में उपदेश देने की कृपा की जिए ॥
- इ. ईश्वर उवाच । तात गणाधिप, ग्रब दैवात्माग्नों के शरीर में ग्रस्तित्व-विषयक तुम्हें दिया हुग्रा मेरा यह उपदेश सुनना चाहिए । क्योंकि मनुष्य ग्रौर भुवन एक [समान] हैं। जो जन्म (मनुष्य) हैं सो भुवन है। किस प्रकार । यदि भुवन का विषय है तो ब्रह्मा दक्षिण में रहते हैं, भूमि की रक्षा करते हैं। विष्णु उत्तर में रहते हैं, जल की रक्षा करते हैं। रुद्र पश्चिम में रहते हैं, सूर्य, चन्द्र [ग्रौर] तारों की रक्षा करते हैं। में (=शिव) पूर्व में रहता हूं, वायु की रक्षा करता हूं। श्री सदाशिव मध्य में रहते हैं, ग्राकाश की रक्षा करते हैं।। ग्रौर यदि जन्मियों ग्रर्थात् मनुष्यों का विषय है तो नाक के मार्ग से गन्म को प्राप्त करने ग्रर्थात् सूंघने में राग की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा मूलाधार में स्थित हैं। जीभ के मार्ग से रस पाने में शरोर की रक्षा के लिए विष्णु नाभि में स्थित हैं। ग्रांखों के मार्ग से सुषुप्त की रक्षा करने में जाग्रत् की रक्षा करने के लिए रुद्र हृदय में स्थित हैं। शब्द करने वाले मुख के मार्ग से सुषुप्त की रक्षा-हेतु मैं कण्ठ में स्थित हूं। कर्ण के मार्ग से स्वर ग्रहण करने में सर्वज्ञान की रक्षा के लिए श्री सदाशिव जिह्नाग्र में स्थान लेते हैं। इस प्रकार से महान् भुवन ग्रौर शरीर में दैवात्माग्रों की स्थित है।।
- ह. गरापित उवाच । भगवत्तनय की प्रार्थना है कि अब पुनः अपने विनीत सेवक को इन सब के विषय में, जो मूलाधार और नाभि, हृदय, कण्ठ, जिह्नाप्र कहलाते हैं, पृथक् पृथक् (पतुङ्गलन् = एक एक करके) बताइए, जिससे भटार का पुत्र ज्ञान पा सकें।।
- १०. ईश्वर उवाच । पुत्र गरापित, ग्रब [उस] तत्त्व के विषय में जो मूलाधार कहलाता है, मेरे उपरेश को ध्यान से सुनो । इसका स्थान पायु ग्रौर उपस्थ के बीच में है। वर्ण ग्ररुग जैसा है। चतुष्कोरा [ग्रथित] चार कोने हैं। इसके मध्य में छोटे छोटे ग्राठ कमल के फूल हैं। कमल के फूल के मध्य में मिर्गि है [जिसका] वर्ग विद्युत् के समान है। विद्युत्सम मिर्गि के मध्य में ग्रोंकार है, [जो] वायु का मूल है। [यह] सीधा शिवद्वार तक जाता है। शिवद्वार से सीधा नासिका तक जाता है। नासिका से सीधा जिल्लाग्र तक, सप्तद्वार को बन्द करने के लिए जिसका स्थान कण्ठ में है। कण्ठ से हृदय तक जाता है (मसुक्=प्रवेश करता है), समस्त शरीर को भरने के लिए। इस प्रकार से मूलाधार का वर्णन है।। मूलाधार के उपर नाभि है। १२ ग्रङ्गुल की दूरी पर।

क्यां (रूप होना चाहिए) छोटे छोटे दस कमल पुष्पों के समान है। फुतों के मध्य में सद्यउदित सूर्य सा है। इस सद्यउदित सूर्य के मध्य में अमृत है। यह उसुस्(bowels?) और पङ्कित्त (intestines?) के लटकने का स्थान है।। नाभि के ऊपर अष्टाङ्ग लि की दूरी पर हृदय है। वर्ण ३१ छोटे कमल पुष्पों के, जो अनि से आच्छादित हैं, समान है। अग्नि के मध्य में सूर्य है। सूर्य के मध्य में चन्द्र। चन्द्र के मध्य में इनलवर्ण है [जो] तारों के समान है। शुक्ल के मध्य में प्राण्णवायु [और] प्राण्ण में अर्थात् प्राण्ण के मध्य में प्राण्णलङ्ग है।। हृदय से ऊपर १२ अङ्ग लि की दूरी पर कण्ठ है। इसका वर्ण १० छोटे दवेत कमलपुष्पों के समान है। इवेत कमल-पुष्प के बीच में विन्तन् (= स्वेतमिण ?) सहस्य है।। और कण्ठ के ऊपर १२ अङ्ग लि की दूरी पर जिह्नाग्र है। पञ्चवर्ण मुकुलित कमल के सध्य में बिन्दुसारमिणिक् है। बिन्दुसारमिणिक् के मध्य में शुद्ध स्फटिक है। शुद्ध स्फटिक के मध्य में शून्य निर्वाण है। इस प्रकार से पञ्चवर्ण का स्वरूप है।।

- ११. गरापित उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है। मुक्ते भटार ने अत्यन्त उपदेश दिया है। अब आगो उपदेश देने की कृपा कोजिए। उन्होंने सब मनुष्यों को किस संगम के समय में और क्यों उत्यन्न किया। यह अपने पुत्र मुक्तको बताइये।।
- १२. ईश्वर उवाच । ए पुत्र गए। पति, पुत्र तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जन्मी अर्थात् मनुष्य "समजन्म" उत्पन्न हुए । तात (किक), ऐसा नहीं है केवल साधन स्वरूप है जो उसे बनाता है। ज्या से जो कि बहुत सूक्ष्म है, सङ्गम निकलता है। शुक्ल में रहते समय ग्रात्मा का यही प्रयोजन (कार्य) है। इसका वर्ण शुद्ध स्फिटिक मिए। क् से सहश है। [शुक्ल] ग्रोङ्कार से उद्भूत प्रधान ग्रङ्ग से निकलता है, ग्रीर रूप भी माता के गर्भ में साथ-साथ बनता है। इसकी प्रकृति लाल होतो है। यहीं पिण्डाकृति बनती है। क्योंकि ग्रोङ्कार से ग्राच्छादित शुक्लशोगित वर्णों के सभी वर्ण सूक्ष्मरूप बन जाते हैं। सूक्ष्मरूप] ग्रोङ्कार से बना है।।
- १३. उसके बनने का क्रम इस प्रकार है— एक मास में भाग बनती है [जो] दूध (?) बन जाती है जिसका वर्ण क्वेत (? किन्लॅ) है। तीन मास में वह दूध एक अण्डे का रूप के लेता है। इसका वर्ण रक्त होता है और वह रुधिर बन जाता है। चार मास में वह अण्डे शिव- लिङ्ग बन जाता है। सूक्ष्मरूप और ओङ्कार से भर जाने पर मध्य में आदरणीय मनुष्य'(गोरो वों) [प्रवेश करता है]। पांच मास में वह शिवलिङ्ग मायारेखा बन जाता है। छः मास में वह मायारेखा अग्नि बन जाती है। सात मास में वह अग्नि पीला सा बच्चा बन जाता है। आठवें मास में इस पीले से बच्चे से अग्ने इस उच्छ्वास निकलता है, और साथ ही साथ (पऋं?) हिडुयां, नख, और वाल बनते हैं। दसवें मास में इन का योग पूरा हो जाता है। निक्चय हो [तब वह] माता के गर्भ से निकलता है। तात जागापित, इस प्रकार से [मनुष्य के बनने] का क्रम है।।
  - १४. गगापित उवाच । भगवत्तनय नमस्कार करता है । अब भटार के वरानुग्रह को कृपया चलने दीजिए । स्वामी के पुत्र को कृपया समभाइए कि गर्भ में जब बालक रहता है तब से वृद्धावस्था तक उसे कौन जीवित रखता है ।।

- १५. ईश्वर उवाच। श्रों, पुत्र गणाधिप यदि तुम चाहते हो कि तुमको ज्ञात हो तो पुत्र संशय मत करो । श्रव मैं तुम्हें शिविलिङ्ग नामक तत्त्व के विषय में उपदेश दूंगा । शिव श्रोङ्कार श्रौर लिङ्ग शुक्लशोणित कहलाता है । शिव श्रौर लिङ्ग परस्पर हढता से जुड़े हैं । [ये] मिश्रित हैं श्रौर श्रमिश्रित भी । इनका जीवन सूक्ष्मरूप है । दस मास तक शून्य उसे जीवित रखता है । श्रौर उसके निकलने के समय निर्वाण उसे जीवित रखता है । [श्रौर जब वह] माता पिता को बुलाना जान जाता है तब निर्वाण लुप्त हो जाता है । जीव उसे जीवित रखने के लिए निकलता है । वृद्धावस्था में (जब) वह जीव नष्ट हो जाता है (तब) उसे जोवित रखने के लिए श्रात्मा निकलती है । यह जीवन के विषय में सब कुछ है ।।
- १६. गरापित उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है । भटार के पुत्र को कृपया उपदेश दीजिए कि जीवन के नष्ट होने पर उसका मार्ग किस ग्रोर जाता है । यह सब ग्रपने विनीत सेवक को बताइए।।
- १७. ईश्वर उवाच । भो पुत्र गरापित, मुक्तसे पूछा गया तुम्हारा यह प्रश्न अत्यन्त महाभार है । तुम्हारा गुराविषयक प्रश्न असीम ऊंचा है, गम्भीर (अष्ठो) ग्रौर अननुसरणीय (न्दतन् कतुतुगन्) है । श्रव तुम्हें ध्यान से इसका रस लेना चाहिए । अब मैं उपदेश देता हूं । आत्मा का नाश होने पर वह जीव में प्रवेश करता है । जीव का नाश होने पर वह निर्वाण में प्रवेश करता है । निर्वाण नष्ट होने पर शून्य में प्रवेश करता है । शून्य नष्ट होने पर सूक्ष्मरूप में प्रवेश करता है । सूक्ष्मरूप नष्ट होने पर सूं ह्यं ञामुत् म्ङा (?) में जिसका स्थान आकाश के अग्र में है, प्रवेश करता है । आदरणीय ञामुत् म्ङा के नाश होने पर वह निष्कल के सार में चला जाता है ।।
- १८. गरापित उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है । भटार के पुत्र को यह पूछते हर्ष ह'ता है (?) कि स्राकाश का स्रग्न, जो कि सं ह्यं ज्ञमुत् म्ङा का स्थान है, कहां है ? हन्त, कृपया स्रपने सेवक को उपदेश दीजिए ।।
- १६. ईश्वर उवाच । भो पुत्र गरापित, वह जो ब्राकाश का ब्रग्न कहलाता है लिङ्गनाद में है। यह एक मार्ग जो पुष्प का मार्ग कहा जाता है, बन्द है। यही शिवात्मा का मार्ग है। ब्रीर यिद तुम्हारी मृत्युं हो जाए तो नाभि में से कुछ निकलता है जिसका रूप धुएं के समान होता है। शिवात्मा नाभि से निकल कर शिवमण्डल में जाता है। शिवमण्डल वह कहलाता है जहां सुख के पश्चात् दुःख नहीं होता, ब्रच्छाई के पश्चात् बुराई नहीं ब्राती। यहां पहुंचने पर कोई स्वभाव नहीं रहता। यही शिवमण्डल है। ब्रीर पञ्चात्माएं ये हैं, यथा ब्रात्मा, परात्मा, ब्रन्तरात्मा, निरात्मा, ब्रन्यात्मा। ये शिवात्मा में एकत्र हो जाती हैं। शिवात्मा ब्रन्तर (?) तक उस मार्ग को खोल देती है जो पहले बन्द था। उसका (ब्रन्तर का) वर्गा मकते हुए स्वर्गा के समान है। यह सबसे ब्रच्छा मार्ग है। यही ...(ब्ररः ब्ररः ?) मार्ग है। दूसरे मार्ग पर मत चलो, चाहे (?) तुम्हारी मृत्यु ब्रा जाए। पुत्र, ब्रसावधान मत हो ब्रो, क्योंकि यह महान् रहस्य है।।
- २०. गणपति उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है। स्रब एक बार पुनः उपदेश देने की कृषा की जिए, जिससे स्रापका पुत्र भली भांति जान जाए ।।

२१. ईश्वर उवाच । ग्रों, पुत्र गरापित, ग्रब मैं त्र्यातमा के विषय में ग्रपने पुत्र को उपदेश दूंगा । इसके विषय में ये श्लोक ग्रीर उसके पदार्थ हैं ।।

#### श्लोक २

पुत्र गरापित, त्र्यात्मा का निम्न क्रम है। यथा—श्वास, निःश्वास, संयोग। श्वास का ग्रथं है—जो वायु जपर है। निःश्वास का ग्रथं है—जो वायु नीचे है। संयोग का ग्रथं है—दोनों वायु। इन तीनों का पिण्ड त्र्यात्मा कहलाता है। वह त्रिशिव है। वह त्रिपुरुष है। ग्रौर यह जो एकात्मा है वह महाशून्य है। जब तीनों ग्रात्माएं मिल कर (मिपसन्) एक हो जाती हैं (ग्रतुङ्गल्) तब ये "ग्रात्मा" कहलातो है।। पुनश्च, पुत्र गरापित, [इनके विषय में] यह उपदेश कहलाता है। यथा—

#### श्लोक ३

निम्नलिखित षडङ्गयोग है । पुत्र गरापित, तुम्हें इन्हें जानना चाहिए । ये इस प्रकार हैं—प्रत्याहार-योग, ध्यानयोग, प्राराायामयोग, धाररायोग, तर्कयोग, समाधियोग ।।

#### श्लोक ४

प्रत्याहारयोग का स्रर्थ है—सब इन्द्रियां स्राकृष्ट होने पर उन्हें उनके विषयों को मत दो। ... । उसके विषय समाप्त हो जाएंगे। यही प्रत्याहारयोग कहलाता है।।

#### इलोक प्र

ध्यानयोग का अर्थ है—वह मन जो दुविधारिहत है, विकारहीन है, ध्यान में रत है, निश्चञ्चल, स्थिर, ग्रावरएारिहत है। एकचित्तानुस्मरएा अर्थात् एक चित्त से ईश्वर का स्मरएा इसका लक्षरा है। यह ध्यानयोग कहलाता है।।

# श्लोक ६

प्राणायामयोग का ग्रर्थ है—सब द्वारों ग्रर्थात् प्रांख, नाक, कान, मुख को बन्द कर दो। तब पहले वायु को [भीतर] लो, [फिर] मूर्धा से बाहर निकलने दो। ग्रौर जब वह ग्रन्त में दारक (ृ ग्रर्थात् ग्रसह्य) हो जाए तो दोनों नासिकाग्रों से धीरे धीरे (न्दन् पहलोन्) बाहर निकलने दो। यह प्राणायामयोग कहलाता है।।

#### श्लोक ७

धारणयोग का स्रर्थ है—स्रोङ्कार प्रणव हृदय में है। इसको धारण करना चाहिए। योग के समय नि:श्वास को हृदतापूर्वक धारण किए रहो जब तक [शब्द] सुनना बन्द न हो। भटार का शरीर शून्यशिवात्मक है। यही धारणयोग कहलाता है।।

#### श्लोक द

तर्कयोग का अर्थ है—परमार्थ आकाश के समान है [क्योंकि] उसमें कोई गति नहीं है। क्योंकि १२६

यह (=परमार्थ) शब्दहीन है । यह परमार्थ का लिङ्ग (लक्षरा) है, [इसलिए] ग्राकाश से भेद (?) है । सत्य ही गुद्धता में [ग्राकाश से] इसकी समानता है (?) ।।

### श्लोक ६

समाधियोग का अर्थ है—वह ज्ञान जो निरुपेक्ष है, कल्पनारहित है, जिसमें अहंकार नहीं (अकु = मैं), जिसमें कोई इच्छा नहीं रहती। उसका कोई साध्य नहीं है, वह पवित्र है, आवरणरहित है। यह समाधियोग कहलाता है।

# श्लोक १०

हृदय के मूल के बीच में वह तिक्त (?) (ग्रम्प्रु bile) कृष्ण है। उसकी कालिमा क शिखर पर सं ह्यं लोकनाथ है। यह भटार शिव का स्थान है।।

# श्लोक ११

द्विज के स्वलिङ्ग ग्रौर परिलिङ्ग बनाने का कारण यह है कि वह स्वयं कर्ता के शरीर को दूसरों के हृदय से भिन्न नहीं मानता । स्वलिङ्ग होते हुए भी वह ब्रह्माधि में सर्वभूतों में लीन हो जाता है । यही कारण है कि वह स्वलिङ्ग को [परिलिङ्ग में] प्रलीन कर देता है ॥\*

\*ग्रनुवाद बहुत ग्रनिश्चित है।

# श्लोक १२

ग्रतः ग्रात्मा के स्थान का उपदेश किया जाता है। ग्रात्मा बाहर निकलने के लिए शरीर चाहती है। इसलिए तुम्हें पहले इसकी पूजा करनी चाहिए। यह ग्रात्मलिङ्ग है। ऐसा पण्डित कहते हैं।।

### श्लोक १३

[पण्डित] कहते हैं कि कोई भी लिङ्ग सं ह्यं ग्रात्मलिङ्ग के समान नहीं है। वही एकमात्र (तुङ्गल्) विशेष है। सहस्रों दूसरे लिङ्ग उससे परास्त हैं, यतः वह विशेष लिङ्ग है।।

# श्लोक १४,१५

एक सहस्र स्वर्णालिङ्ग एक ग्रात्मलिङ्ग के समान नहीं हैं। यद्यपि ग्रक्षिलिङ्ग संख्या में एक सहस्र हों वे शिव्नलिङ्ग के समान नहीं हैं। सं ह्यं ग्रात्मलिङ्ग कहलाने का कारण यह है कि ग्रोङ्कार ग्रौर त्र्यक्षर मनःस्थित लिङ्ग से इसका उद्भव होता है। वह महोत्तम शिवलिङ्ग है।।

# श्लोक १६

द्विजों के देवताश्रों का स्थान पानी में है। ऋषियों के देवता स्वर्ग में रहते हैं। श्रीर लोक में देवता का स्थान श्रर्चिल ङ्गप्रतिमाशिला है। श्रीर जो ज्ञानी है सं ह्यं श्रात्मा उसका देवता है।।

# श्लोक १७

फिर साधक है जो परलिङ्ग बनाकर मूर्खता से [उसी की] ग्रर्चना करता है। वह थोड़े फल को पाता है।।

# श्लोक १८

हृदय (परुपरु=फुप्फुस) जिसका नाम कमल है [देवतास्रों का] स्थान (पर्यङन्) कहलाता है । वह दिव्य है। भटार शिव की वहां प्रतिष्ठा है।।

# श्लोक १६

जो तिक्त है उसका प्रमागा ग्रङ्गाष्ठ है। भटारेश्वर का प्रभाव (प्रभा?) स्फटिक के समान है। यह शरीर ग्रावास के तुल्य है। इसमें भटार का नित्यशः चिन्तन करना चाहिए।।

# इलोक २०

तब मूर्ख अपनी जाति (स्वभाव, सत्य) को कहता है। उसके अनुसार तिक्त दो प्रकार का है। एक अङ्गुष्ठ उसका प्रमाण है। किन्तु वह सप्तद्वीप के तुल्य है। अतः इसका नाम सप्तद्वीप है। एक यह भटारेश्वर है। इसका प्रभाव व्यापक नहीं है। यह मूर्ख का वचन है।.....

## श्लोक २१

ग्रर्थात् (कलिङन्य) श्री विष्णु का स्थान ब्रह्मा के बाईं ग्रोर है। भटार शिव मध्य में रहते हैं। संक्षेप से ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर-शरीर वाले भटार हैं। यह श्री लिङ्ग का उद्भव है।.....

## इलोक २२

एवं सूक्ष्म हृदय का सूक्ष्म है। भटार शिव वहां रहते हैं। वे ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। भटार सदाशिव के विषय में ऐसा कथन है।।

# इलोक २३

हृदय में भटार सदाशिव का स्थान है। हृदय के ग्रन्त में गुह्यालय है। वह ग्रत्यन्त सूक्ष्म है शून्यातिशून्य है। छोटे से भी छोटा है। यह परमकैवल्य निःश्रेयस कहलाता है। वहां सुखदुःख का स्थान (कहनन्) नहीं है।।

#### इलाक २४

श्रन्तर्ह् दय में भटार का स्थान है। चतुर्दशाक्षरों की शरण लेकर तुम सदा उसकी पूजा करो। ये इस प्रकार हैं—सं बंतं श्रं इनं मं शिवं यं श्रं उं मं श्रों। ये चतुर्दशाक्षर खिले हुए पुष्प कहलाते हैं। इनमें नरन्तर मधुर सुगन्ध है। ये नित्य सदाकाल तुम्हारो पूजा की सामग्री हैं।।

# श्लोक २५

म्पर्थात् निष्कल नाद को उत्पन्न करता है। नाद से बिन्दु निकलता है। बिन्दु से अर्धचन्द्र निकलता है। अर्थचन्द्र से विश्व उत्पन्न होता है। अक्ष्मण इसका लक्ष्मण है। विश्व सं ह्यं प्रणव कहलाता है। और सं ह्यं प्रणव वस्तुत: ग्रोङ्कार है।।

275

## श्लोक २६

यह विश्व अर्धचन्द्र से संयुवत होता है। और बिन्दु नाद सें। यह प्रसाव (=विश्व) अर्धचन्द्र और बिन्दुनाद जब एक हो जाते हैं तब अन्त में (परिस्तामतः) ओङ्कार बन जाता है।।

# श्लोक २७

विश्व अधचन्द्र में प्रवेश करता है। अर्धचन्द्र बिन्दु में लीन होता है और यह बिन्दु नाद में प्रवेश करता है। यह तत्त्व का लक्षण (अर्थात् क्रम) है। तथा च नाद निष्कल में लौट आता है। निष्कल मायातत्त्व कहलाता है। प्रधान नाद के लौटने का स्थान है। और निष्कल शून्यान्तर में लौट आता है। श्राता है। श्रून्यान्तर अत्यन्तशून्य में—जो कि निष्कल के लौटने का स्थान है—लौट आता है।। एकं पुत्र गरापति, ये प्रणाव की उत्पत्ति स्थिति प्रलीन [की अवस्थाएं] कहलाती हैं।।

## श्लोक २८

यह जो इं है वह शिव कहलाता है। शिव से आत्मा बं (ग्रर्थात् जिसका बीज बं है) निकलती है। ग्रात्मा से प्रकृति सं निकलती है। प्रकृति से ग्रादित्य तं निकलता है। ग्रादित्य से ग्राप्ति ग्रं निकलता है। इस प्रकार पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति है। इं बं सं तं ग्रं उसका क्रम है।।

## श्लोक २६

सं प्रथम तत्त्व है। बं उसका अनुसरण करता है (=तुमूत्)। फिर तं। फिर ग्रं। फिर इं। पञ्चब्रह्म की यह स्थिति है। सं बंतं श्रं इं इसका ऋम है।।

# श्लोक ३०

श्रं के पश्चात् तं संबं इं श्राते हैं। यह पञ्चब्रह्म की प्रलीन (ग्रवस्था) है। अंतं संबं इं इसका क्रम है।।

# इलोक ३१

ये जो सं श्रीर बं, ये श्रकार बन जाते हैं। तं श्रीर श्रं उकार बन जाते हैं।।

# श्लोक ३२

ईशान इं मकार बन जाता है। इस प्रकार ये पञ्चंब्रह्म त्र्यक्षर बन जाते हैं। इन त्र्यक्षरों का संयोग श्रोङ्क्यार बन जाता है। इसकी व्यक्ति (श्रर्थात् स्पष्टीकरण्) इस प्रकार है—श्र मध्य स्वरूप है, म ऊपर रहता है, श्रौर उ नीचे रहता है। इस प्रकार इन तीनों श्रक्षरों का मिल कर श्रोङ्कार बन जाता है।।

# इलोक ३३

मं वं शि मं नं पञ्चाक्षरों की उत्पक्ति है। शि वं मं नं यं पञ्चाक्षरों की स्थिति है। नं मं शि वं मं पञ्चाक्षरों का प्रलीन है।।

#### इलोक ३४

नमः लोप होकर अकार में प्रवेश करता है। फिर दूसरी बार में शिवा उकार में प्रवेश करता है।।

## इलोक ३५

ं तीसरी बार में यकार का लोप होकर मकार बनता है। अकार और उकार लोप होकर ओकार बन जाता है।।

## श्लोक ३६

भ्रर्थात् मकार लोप होकर ग्रकार के ऊपर बिन्दु बन जाता है। यह पञ्चब्रह्म भ्रौर पञ्चाक्षरों को जिल्लाहित, [स्थिति], प्रलीन का क्रम है।।

#### श्लोक ३७

सर्वप्रथम मकार, अ ग्रीर उ उसके पश्चात् आते हैं। त्र्यक्षरों की यह उत्पत्ति है। मं अं उं यह उनका क्रम है। यह स्वर्ग का कारए। है।।

#### श्लोक ३८

सर्वप्रथम अ, फिर उ, फिर म। सं ह्यं त्र्यक्षर की यह स्थिति है। अं उं मं यह ऋम है। यह स्वगे का कारण है।।

# श्लोक ३६

सर्वप्रथम उकार, फिर अ, फिर म। त्र्यक्षर को यह प्रलीन (र्म्मवस्था) है। उं अं मंयह स्वर्ग का कारण है।। उतथा ग्रकार अर्थचन्द्र बिन्दु में लोन हो जाते हैं। मकार नाद में लीन हो जाता है और नाद सून्य में विश्राम पाता है। इस प्रकार पूरे चतुर्दशाक्षर-पिण्ड का क्रम है।।

### श्लोक ४०

भेदज्ञान इस प्रकार है। पुत्र, मैं तुम्हें [इसके विषय में] उपदेश दूंगा। क्योंकि यह परमरहस्य है। तथा च भुवन में इसका रहस्य छिपा है। यह क्या है । यह शरीर का रहस्य है। इस में सन्देंह नहीं कि इसके जान लेने से अन्त में शिवपद मिलेगा।।

# श्लोक ४१

अर्थात् देवशरीर में ग्रस्तित्व ग्रीर मोक्ष [दोनों] सुखकारी हैं। पण्डितों ने (इस रहस्य) को ढूंडा . है। यह ज्ञान ग्रादि मध्य ग्रीर ग्रवसान युक्त जन्म का रहस्य है। इसका मैंने तुम्हें निःशेष उपदेश . दिया है क्योंकि यह बहुत ग्रधिक परमिवशेष है।।

# श्लोक ४२

तथा च वह शिष्य जिसे भेदशान का उपदेश दिया जा सकता है [उसे ऐसा होना चाहिए]।

श्रद्धा ही जिसका धन है (किव में श्रशुद्ध व्याख्या है—धन में जिसकी श्रद्धा है), जो जितेन्द्रिय है, श्रौर जो निश्चय ही धर्म करने की इच्छा करता है, जो व्रतपाल है, श्रौर जिसकी गुरु में भिक्त है। इस प्रकार का शिष्य सं ह्यं भेदज्ञान का उपदेश देने के योग्य है।।

# श्लोक ४३

मोश्य में पुरुष के तीन लक्ष्मण हैं। सकल, केवलशुद्ध ग्रौर लीनत्व होना। उस (पुरुष) के विषय में कहा जाता है कि वह इस प्रकार का है ग्रथित् उपरिलिखित तीन लक्ष्मणों ग्रथीत् ग्रवस्थाग्रों वाला है। सकल का ग्रथि है त्रिगुण उसके शरीरस्वरूप हैं। केवलशुद्ध का ग्रथि है—उसने भुक्ति (प्रथित् भोग करना) छोड़ दिया है। लीनत्व होने का ग्रथि है—वह त्रिगुणों से मुक्त हो गया है। मनोविज्ञान उसका शरीर है। वह शुद्ध है। मनोविज्ञान के नष्ट होने पर उसका दिकल्प करना समाप्त हो जाता है। वह योगी कहलाता है। शून्याकार कैवल्य। उसकी भुक्ति में कोई इच्छा नहीं रहती। [इस ग्रवस्था में] वह निर्मलशिव माना जाता है।

#### श्लोक ४४

इसके अनन्तर जब मनोविज्ञान में उसकी एकाग्रता भली भांति हो जाती है [तब] वह निर्विषय, शुद्ध, विकल्परिहत, शून्यरूप तथा पवित्रमन हो जाता है। वह परमशुद्ध कहलाता है। क्योंकि वह पित्र और सदा सूक्ष्म है, अनाच्छादित (?) है। अपने शरीर में स्नेह नहीं है अर्थात् स्वार्थी नहीं है। ये उसके लक्षण होने चाहिएं (?)।। संक्षेप से, वह ज्ञानी शुद्ध और विमल है। मोक्ष का शून्याकार मन की अपेक्षा कोई दूसरा अच्छा मार्ग नहीं है। अन्त में (अथवा परिणामतः) लीन के समय आतमा कैवल्य-मुक्त हो जाती है। यह (अवस्था) पूर्वान्धकोट कहलाती है। क्योंकि (इस समय) वह फलभुक्ति और कर्म की चिन्ता नहीं करता। यही कारण है कि वह निर्वाण पा जाता है। यह पण्डितों का कथन है।।

मुक्त होने के कौन कौन से साधन हैं ? मोक्षिचित्त पुरुष के (लिए) तीन विशेष साधन हैं । उसके मुक्ति पाने के प्रसिद्ध साधन इस प्रकार हैं—वैराग्याद्त्रिय, परारोग्य, श्रौर ध्यानादित्रय ॥ वैराग्यादित्रयः बाह्यवैराग्य, परवैराग्य श्रौर ईश्वरप्रणिधान ॥ बाह्यवैराग्य का श्रर्थ है—विरित । विरित का श्रर्थ है कि भिक्ष संसार में विदग्ध है । परवैराग्य का श्रर्थ है कि भिक्ष वीतराग है । वीतराग भिक्ष का श्रर्थ है वह भिक्ष जिसने सुख भोगना छोड़ दिया है ॥ ईश्वरप्रणिधान का श्रर्थ है योगप्रवृत्ति होना । योगप्रवृत्ति होने का श्रर्थ है भिक्ष जप करने में हढ है ॥

तथा च ध्यानादित्रय ये हैं—प्राणायाम करना, धारण करना, समाधि लगाना । प्राणायाम करने का,जो कि रहस्य की कुञ्जी है, ग्रर्थ है—नि:श्वास को वश में करना । धारण का ग्रर्थ है प्रवण्तानंकता ग्रर्थात् चित्त की एकाग्रता । समाधि का ग्रर्थ है—निव्यापार ज्ञान । निर्व्यापार ज्ञान का ग्रर्थ है—ज्ञानोपदेश को बिना किसी ग्रावरण के स्मरण रखना । ये उपरिलिखित साधन हैं जिनसे भेदज्ञान को पाया जा सकता है ।।

#### इलोक ४५-४७

स ह्य सदुद्भ्रान्ति (ग्रर्थात् सन्मागं पर चलना) मोक्ष है। व्युद्भ्रान्ति (ग्रर्थात् विपरीत भटकना) पुतर्भाव है। परममन्त्र इनके बीच निर्ण्याधिकारी (?) है। उस (परममन्त्र) का त्र्यक्षरसहित क्रम है। यदि तुम्हारे द्वारा किया गया लक्षरण ग्रर्थात् ग्राचरण ठीक है तो तुम सदुद्भ्रान्ति पाग्रोगे। यदि ठीक नहीं है तो व्युद्भ्रान्ति पाग्रोगे।। परन् उसके (सदुद्भ्रान्ति के) बहुत मार्ग हैं। [तुम] किसी एक को प्रधान मान लो। किस प्रकार से। ग्रर्थचन्द्र बिन्दुनाद का शब्द सुनो। ग्रव से लेकर मृत्यु तक निरुष्टिण होकर उस पर विश्वास करना मत छोड़ो। सन्धिसहित [त्र्यक्षरों का] समस्त क्रम नाभि के मृत्स में बन्द है। ये जब बन्द हो जाएं तब घारण वायु से सर्वद्वार भी [बन्द कर लेने चाहिएं]। यह प्राणायाम कहलाता है। ग्रपने निर्जान को बन्द कर दो। किसी प्रकार का व्यापार (हिलना डुलना) मत करो, यदि भलाई चाहते हो। इस प्रकार ग्रात्मा प्रणाव मार्ग द्वारा द्वादशाङ्गलस्थान तक सीधी चली जाती है। यह निष्कल कहलाती है। यह भटार परमिश्व के समान है। [ग्रीर जब] यह वहां से निकल जाती है [त ब] मोक्ष होता है।।

#### श्लोक ४८

द्वादशाङ्ग ुलस्थान से मुक्त हो जाने के ग्रनन्तर ग्रात्मा योग्य हो जाती है ग्रौर परमिशवतत्त्व बन जाती है। [जब] ग्रात्मा का स्वरूप नहीं रहता [तब] उसकी स्थिति इस प्रकार है—वह शून्य केवल है। फिर परमशून्य बन जाता है। इसलिए जो मोक्ष चाहता है उसे इसका क्रम जानना चाहिए। ये साधन हैं जिनसे सं ह्यं महाज्ञान पाया जा सकता है।।

# वलोक ४६

तथा च धीरज्ञान के अवसानस्वरूप प्राणायाम से रहस्य कुञ्ची का आवरण (?) करना ही सिन्ध है। ब्यापार मत करो (अर्थात् मत हिलो डुलो)। ऐसा क्यों। क्योंकि आत्मा को तत्काल ही भरीर से निकलने में सफलता नहीं मिलेगी यदि निर्मल मन का आधार न होगा। उसका फल सिद्ध नहीं होगा।। साधक को ये (निम्नलिखित) और कार्य करने चाहिएं। पूर्वमुख होकर उपचार-सिहत शील करे (= आसन लगाए), पूजा करे। सदा अग्रनासिक रहे जो कि शिव का साधन है अर्थात् शिव के समान ही सदा अग्रनासिका (पर हिंद वाला) रहे। पहले प्राणायाम करे। नाक के अग्रभाग पर सीधा देखे। दिक्षण आणा के मार्ग से हृदय तक प्रवेश करे। भटार ब्रह्मा का ध्यान करे जो चतुर्मुख, त्रिनयन, चतुर्मुज तथा रक्तवर्ण है। हृदय में "ग्र श्रों ग्रं ब्रह्माग्रे नमः" इस ध्यान की प्रतिष्ठा करे। यह रेचक है।।

तथा वाम घ्राण के मार्ग से गुद्ध वायु को निकालो । हर्म्पु (?) में भटार विष्णु का ध्यान करो जो त्रिनयन, चतुर्भु ज ग्रौर कृष्णवर्ण है । हम्प्रु में "ग्रों उं विष्णु ने नमः" इस ध्यान की प्रतिष्ठा करो । यह पूरक है ।।

फिर दोनों घ्राणों से अपनी बायु अन्दर खोंचो । देर तक उसे धारण किए रहो । फुप्फुस तक ले १३२ आश्रो। भटार ईश्वर का ध्यान करो जो त्रिनयन, चतुर्भु ज श्रीर श्वेतवर्ग है। "म श्रों मं ईश्वराय नमः"। यह कुम्भक है। यह सब कर लेने पर चतुर्दशाक्षर प्रगावमन्त्र का जप करो। श्रों सं वं तं श्रं इं नं मं शिं वं यं श्रं उं मं श्रों—इनको बोलते समय कोलाहल मत करो। इस प्रकार कर लेने पर...लजु (?) वह (श्रुवों के मध्य में) भस्मबीज श्रर्थात् श्रक्षत के दाने, श्रीर चन्दन [का प्रयोग करता है]। यह प्रागायाम संक्षिप्त पूजा है. (श्रथवा यह प्रागायाम पूजा की संक्षिप्त विधि है)।।

श्रीर विफल की ये क्रियाएं हैं। ये चार प्रकार की हैं—ितःस्पृह, निर्वाण, निष्कल, निराश्रय। इनमें से प्रत्येक का यह वर्णन है। निःस्पृह का अर्थ है—िजसका कोई साध्य नहीं है।। निर्वाण अर्थात् बिना शरीर वाला है। कोई साध्य नहीं है।। निष्कल का अर्थ है—सर्व अभावों का समूह होना अर्थात् अभाव हो अभाव होना। (किसी के द्वारा) शासित नहीं है। बिना रूपवर्ण वाला है। स्थानरहित है। यही स्थान है जहां भटार और आत्मा का एकत्व होता है। [आत्मा] सदा भटार के शरीर में मिश्रित रहती है।। निराश्रय का अर्थ है कि वह सर्वज्ञान और कल्पना से मुक्त है। क्योंकि वह निष्कल का सार है।। मर्थ (?) का अर्थ है आत्मा। क्योंकि वह वस्तुत्व से रहित है, सर्वभावों से मुक्त है, निर्लक्षण है। वह परम अलोकिक है।।

श्रव वह साधक जानता है कि यह इस प्रकार है। फिर भी उसे ऐसे मनुष्य का व्यवहार करना पड़ता है जिसने श्रपने जीवनकाल में लौकिक का संग्रह किया हो। जिससे वह लक्ष्मण के सब रसों तथा लक्ष्मण के विफलों को पा सके।।

#### इलोक ५०

इस प्रकार पण्डित पहले लौकिक कार्य करता है। लौकिक का क्या अर्थ है। वे दीक्षाविधिविधान जो लोक में फैले हैं (अंग्लरक्न) तत्पश्चात् वह परमकैवल्यज्ञान को करता है। यदि वह ऐसा है तो वह परमपण्डित कहलाता है। वह चतुर्विफल करने में समर्थ हो जाता है। व्यक्त है कि तुम माक्षपद को पाओंगे विश्वय ही तुम पुनः जन्म को लौट कर नहीं आओंगे, वस्तुरहित अर्थात् आकाररहित होने के कार्गा। क्योंकि इस सुख-विशेष की भुक्ति की कोई सीमा नहीं है।। ये निम्नलिखित साधन हैं जिनके द्वारा चतुर्विफल को पाया जा सकता है। असीवधान मत होओ क्योंकि यह मृत्यु के अन्त का वास्तविक रहस्य है।।

मोक्षज्ञान ग्रप्रमेय (तन् पहड़ॅनाड़ॅनन् = वृहस्पिततत्त्व श्लोक ६) है, कैवल्यमुक्त है। निर्दोष वह पुरुष 'कैवल्य'' (होने के कारण) निराश्रय है। साधक (ऐसे) मोक्ष की इच्छा करता है। यदि तुम दीर्घ जीवन चाहते हो तो मन्त्रोच्चार करो—नाभि में 'ग्रं' ग्रौर मस्तिष्क में 'ग्रः' का ॥ यदि तुम्हारी मृत्यु ग्रा जाए तो 'ग्रः' का नाभि में ग्रौर 'ग्रं' का मस्तिष्क में (मन्त्रोच्चार करो)। इसमें गड़बड़ मत करो, यह बहुत भयानक है। कां कां कां, ग्रः ग्रः ग्रेः। यह मोक्ष का परमज्ञान है। ग्रों शून्य। मोक्षज्ञान विघ्न-रिहत है। शिवाङ्कित से इसकी दूरी १२ ग्रंगुल है। शिवाङ्कित का ग्रंथ है—शिविजङ्ग । शिविजङ्ग का ग्रंथ है—...(?)।।

तथा च परं ब्रह्म ऋं ऋः है। सद् और ऋसद् के विषय में सोचा गया यह ज्ञान केवल, स्थायी (?)

निराकार है। उसका शब्द ग्रं शरीर तथा नवद्वारों में भी व्याप्त है। अन्त में शरीर शून्यरूप है। इस ग्रवस्था में वह सूर्यस्मृति कहलाता है। ग्रः—वायु का शरीर से निकलना है। इस ग्रवस्था में शरीर चन्द्ररूप है। शरीर की वायु के निकलने पर ग्रन्त में शरीर सौम्य, स्वच्छ ग्रौर विमल हो जाता है। यह शान्तचन्द्र कहलाता है। इस ग्रवस्था में वह निरमृति है।।

तथा च, सूर्यस्मृति ग्रौर चन्द्रस्मृति के स्थान में प्रण्वज्ञान उत्पन्न होता है। पर ब्रह्म ग्रौर प्रण्वज्ञान को मिलाना नियत ग्रथात् निश्चितरूपेण ज्योतीरूप को उत्पन्न करता है। यह हल्का, सदाकाल, विमल [ग्रौर] निरावरण है, जिसका तेज मिण के समान है, जिसकी ग्रविध एक देन है (ग्रथात् ग्रसीम है)। जिसका प्रकाश सर्वत्र फैला है, सदा दिन है, जो सुगन्धवान् है, निष्क्रिय है, क्योंकि वह शुद्धशिवस्मृति है। यदि वह कभी तुम्हारे द्वारा देखा जाए तो ग्रं ग्रः का जप करो, यह सद्यउद्भ्रान्ति है। यह परं ब्रह्म भटार शिव का पिता है। ग्रौर भी इस ज्ञान को विकल्परहित, स्थिर ग्रौर निराकार जानो। यह प्रणवज्ञान कहलाता है। यह भटार भौमशिव है। क्योंकि यह प्रणवज्ञान है ग्रतः साज्ञवशीश्वरी (?) है। इसका दूसरा नाम त्रिदेवी है। यह भटार शिव की मातृस्वरूपा है।।

पुत्र पिता के समान ही होता है। स्रतः भटार शिव का रूप भी भटार ज्योति के रूप के ही समान है। यह संक्षेप में शास्त्रों का कथन है।।

# इलोक ५१-५३

- १. यह प्ररावज्ञान है जो मोक्ष का साधन है । प्रराव श्रीदेवी है । उमापति (=श्राव) श्रीर श्रीदेवी (=प्रराव) के ज्ञान (=सरस्वती) से श्रोम् की उत्पत्ति होती है (?) ।।
- २. परमिशव शून्यतामय हैं । द्वादशाङ्गुल उनका स्थान है । हं स प्रणाव का करण (स्रर्थात् साधन) है । सदाशिव हंस को बनाते हैं । ईश्वर, ब्रह्मा स्रौर विष्णु मोक्ष(दायी) प्रणावज्ञान की व्यक्ति हैं ।।
- ३. [अब प्रणावज्ञान को व्याख्या है]—उ ग्र म ग्रों में प्रलीन हो जाते हैं। पहले शून्य, शून्य से श्रागे शून्यान्तर, फिर ग्रत्यन्तशून्य और दूसरी ग्रोर से सकल, सकलिष्कल, निष्कलशून्य ग्रीर ग्रन्त में ग्रतिशून्य। ये सब ग्रों से सम्बद्ध हैं।

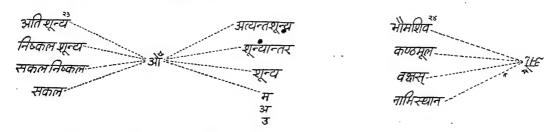

४. निम्नलिखित शिव का मोक्ष है। उसके स्थान को जानना चाहिए। शिव नेत्र में रहते हैं। पीला, सोने के समान चमकने वाला उनका वर्ण है। वे दृष्टि के ग्रात्मास्वरूप हैं।। सं ह्यं प्रमारा नासाग्र श्रौर जिह्नाग्र पर रहता है। उसका रंग नीला है। वह ज्ञान की श्रात्मा है।। सं ह्यं ज्ञान हृदयतल में रहता है। उसका श्वेत निर्मल वर्ण है। वह विचार का देवात्मास्वरूप है।। जब मृत्यु के लक्षरा हों तब शिव, प्रमारा ग्रौर ज्ञान को मिला दो। इस प्रकार का शिव का मार्ग है।।

- प्र. तथा च यदि मृत्यु ग्रा जाए तो उसके जाने की ...... (करसन्?) मत करो। शिवातमा शरीर से निकल रहा है। नवछिद्रों के मार्ग मत दो। ये नवछिद्र कौन से हैं ? सात ऊपर ग्रौर दो नीचे। यह मार्ग किनष्ठ है। शिवद्वार का मार्ग मध्य है। और सं ह्यं शिवातमा का मार्ग उत्तम मार्ग है...(?)। मोक्ष का समय ग्राने पर ग्रपने शरीर, स्त्री बच्चों ग्रौर सुख के विषय में मत सोचो। ये तीनों एक हो जाते हैं। ...(?) यह शैव भुजङ्ग का मोक्ष है। ग्रसावधान मत हो। यह परमरहस्य है, ग्रन्यथा फल सिद्ध न होगा।।
- ६. निम्निलिखित परमोपदेश है—उस समय न भुवन रहता है, न श्राकाश, न शून्यनिर्वाण, न ज्ञान, न विशेष, इनमें से कुछ नहीं रहता। परमसुख का शरीर ही है जो उसके साथ रहता है (?)। उसे शून्य से सुख नहीं होता। उसका शरीर शून्य नहीं है। निर्वाण से सुख नहीं होता। उसका शरीर निर्वाण नहीं है। ज्ञान से सुख नहीं होता। उसका शरीर ज्ञान नहीं है। विशेष से सुख नहीं होता। उसका शरीर विशेष नहीं है। केवल परमसुख उसका शरीर है। जो श्रन्तररहित है, मध्यरहित है, रूपरहित है, वर्णहीन है, श्रासनरहित है, गृह्य (लिडित्?), वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द से सुख नहीं होता [क्योंकि] उसका शरीर शब्द नहीं है। विचार से सुख नहीं होता [क्योंकि] उसका शरीर विचार नहीं है। केवल वह श्रचिन्त्य-सुख-शरीर (?) है। श्रचिन्त्य सुख से विशेष ज्ञान निकलता है। सर्वहीन (?) उसे छू नहीं सकते क्योंकि वह ज्ञान-शरीर है। उससे कोई विशेष नहीं हो सकता क्योंकि वह विशेष-शरीर है। शून्य भी उसे छू नहीं सकता क्योंकि वह सूक्य-शरीर है। निर्वाण भी उसे छू नहीं सकता क्योंकि वह निर्वाण-शरीर है। भुवन के सब रस भी उसे छू नहीं सकते क्योंकि वह सूक्ष्म-शरीर है। इस प्रकार का सं ह्यं ज्ञान-विशेष (= विशेषज्ञान) है। यह जगत्कारण कहलाता है।।
- ७. अब जुगत्कारण दिखाना चाहता है कि उसका शरीर दीप्त है। उसके शरीर को मुक्ति दिलाने के लिए हेतुस्वरूप सकलनिष्कल परस्पर कार्य करते हैं (?)। परस् का अर्थ हैं सकल, पर का अर्थ है निष्कल। कैसे वह शून्य बनाता है जो कि उसके आवरण (क्लिर्?) का स्थान है। वह उसके कार्य से नेहीं जाना जा सकता। [क्योंकि उसका कार्य शून्य है]।। जगत्कारण के शून्य में स्थान लेने पर शून्य से कार्य निकलते हैं (?)। वे क्या हैं। पहले निर्दाण निकलता है। निर्वाण से ओङ्कारगुद्ध। आङ्कारगुद्ध से स्वरपरिवर्तन करके (?) गुद्धस्फिटकवर्ण बिन्दुप्राण निकलते हैं। इसके बीच में गुद्धज्ञानस्वरूप नादप्राण है। इसका रूप और दीप्ति आदित्य, चन्द्र और तारों के समूह के समान हैं। इस प्रकार ओङ्कारगुद्ध से बिन्दुप्राण और नादप्राण निकलते हैं।।
- द. श्रीर सं ह्यं श्रोङ्कारशुद्ध प्रगावज्ञान पर के शरीरभूत मन्त्र, वेद, जप को उत्पन्न करता है। पर का श्रथं है मनुष्य जो कि बिन्दुप्राग्ग से बना है। कैसे। सब से पहले निकलने वाला बिन्दुप्राग्ग पत्रस्वरूप है। नादप्राण भूमिस्वरूप है (?)। यहां श्रक्षर निकलते हैं। उनका क्या स्वरूप है। क ख ग घ ङ से च छ ज भ ज निकलते हैं। ये मांस बनते हैं। कृपाण की मूठ के समान संपिण्डित (मकॅम्पॅल ?)। च छ ज भ ज्ञा से ट ठ ड ढ ग्रा निकलते हैं। ये चर्म का गात्र बनते हैं। ट ठ ड ढ ण से त थ द घ न निकलते हैं। ये होदोद् (?) का गात्र बनते हैं। त थ द घ न से प फ

ब भ म निकलते हैं। ये अस्थियों का गात्र बनते हैं। प फ ब भ म से य र ल व निकलते हैं। ये मज्जा का गात्र बनते हैं। य र ल व से श ष स ह निकलते हैं। ये मस्तिष्क (?) बनते हैं। इस प्रकार एकाक्षर की उत्पत्ति है। इसका रूप शिवलिङ्ग के समान है।।

- ह. एकाक्षर से तिक्ताक्षर (=स्वर) निकले। उनका यह प्रकार है—ग्र ग्रा सिर बनते हैं। इ ई आनन (रहि?) बनते हैं। उ ऊ मुख बनते हैं। ऋ ऋ नेत्र बनते हैं। लृ लृ नासिका बने हैं। ए ऐ कर्ए बनते हैं। ग्रो ग्रो कण्ठ ग्रोर ग्रीवा बनते हैं। तथा च ग्रक्षरों (=व्यञ्जनों) की रचना इस प्रकार है—क प्रतिजिह्ना बनता है। ख मूलाधार, ग किट, घ पायु, ग्रोर ङ उपस्थ बनता है। च जंघा ग्रीर नितम्ब, छ टांग ग्रीर घुटने, ज कोहनी ग्रीर भुजापाद (?), ञा ग्रङ्गिलयां नख (?)। ट नाभि, ठ हृदय (?), ड गुह्मान्तर, ढ प्लीहा, एा पङ्गितन् (?)। त पृष्ठमांस, थ वक्षोमांस, द जठर (?), घ ग्रान्त्र, न हृदय, प स्तन, फ पृष्ठ, ब ...(?), भ बाहु, हस्त, नख, ग्रीर म फुप्फुस। य कण्ठ, र तालु, ल मूर्धा, व प्रतिजिह्ना। श ऊर्ध्वाष्ठ ग्रीर गाल, ष जिह्नाग्र, स ग्रधरोष्ठ ग्रीर ठोड़ी बनता है। ह हृदयनाडी तथा बालों तक सुरताधिकफल (?) बनता है। इस प्रकार 'पर' का, जो ग्रोङ्कार गुद्ध प्रगावज्ञान का कार्य है, रूप है।।
- १०. 'पर' का बनना समाप्त होने पर सं ह्यं जगत्कारण पुनः श्रात्मा को बनाता है जो उसके शरीर से निकलती है। उस (श्रात्मा) को वह 'पर' में प्रतिष्ठित करता है। उसका स्वरूप क्या है। ब्रह्मा मूलाधार में रहते हैं। उनका वर्ण पीत है, रक्त की रक्षा करते हैं। विष्णु नाभि में रहते हैं। उनक वर्ण कृष्ण है, मांस की रक्षा करते हैं। रुद्र हृदय में रहते हैं। उनका वर्ण रक्त है, चर्म की रक्षा करते हैं। ईश्वर कण्ठ में रहते हैं। उनका वर्ण श्वेत हैं, होदोद् (?) की रक्षा करते हैं। सदाशिव जिह्नाग्र में रहते हैं। उनका वर्ण शुद्धस्फिटकवर्ण है, हिंडुयों ग्रीर बालों की रक्षा करते हैं। 'पर' में प्रतिष्ठित ग्रात्मा का यह स्वरूप है।
- ११. आतमा से पञ्चदशेन्द्रिय निकलते हैं। दशेन्द्रिय से पञ्चहोम तथा पञ्चकतीर्थ निकलते हैं। सूलाधार शुद्धस्फिटिकवर्ण बिन्दु बन जाता है। शरीर-भुवन में वह बिन्दु रहता है (?) ति नीभि तक जाता है। वह बिन्दु शिव बन्, जाता है। शिव से मनुष्य बनता है। मनुष्य (की ग्रवस्था) तक पहुंचने का यह स्वरूप है। यह भुवन-शरीर (ग्रथवा शरीरभुवन) है जिसका शास्त्र महान् (लोशों) ने [इस प्रकार] कहा है।।
- १२. कमलचक्र का वर्णन इस प्रकार है—हृदय का मूल नीलकण्ठ कहलाता है। नीलकण्ठ का अर्थ है उसकी ग्रीवा का मध्य नीला है। लिम्बका का अर्थ है...। दशमीशर (?) का अर्थ है कण्ठ का मूल।.....। सहस्रद ल का अर्थ है मस्तिष्क। नाद प्रकाश का अर्थ है केश। संह्यं निष्कल का अर्थ है...। यह हृदय का भेद है...। हृदय में विशेष राजा है। सुपर्गी मन्त्री है। प्रासाद की रक्षा करने वाली भटारी सरस्वती है। प्रासाद का नाम

है। इस प्रासाद में रहने वाला सच्चा (जाति) मनुष्य है।।

१३. मन्त्र-विशेष इस प्रकार है। यह पञ्चाक्षर कहलाता है। इसका स्वरूप है—नमः शिवाय। नमः ग्रश्नीत् मेरा नमस्कार है शिव को। शि का ग्रर्थ है शिवतत्त्व, व का ग्रथं है सदाशिवतत्त्व, य का

श्चर्य है परमिशवतत्त्व । इसीलिए पञ्चाक्षर प्रशंसित है, ब्राह्मग्रा, भुजङ्ग, शैव सौगत द्वारा—जो व्रत शास्त्र श्चौर तत्त्व तथा त्र्यक्षर श्चं उं मं को पिवत्र करते हैं । श्चं का श्चर्य है शिवयोग, शिवमन्त्र, शिवतत्त्व । उं का श्चर्य है सदाशिवयोग, सदाशिवपूजा, सदाशिवतत्त्व । मं का श्चर्य है परमिशवयोग, परमिशवजप, परमिशवतत्त्व । श्चौर भी दूसरे त्र्यक्षर हैं श्चं श्चः हीः । श्चं का श्चर्य शिव, श्चः का श्चर्य सदाशिव, हीः का श्चर्य परमिशव । . . . . . . । इसका जप करना चाहिए ।।

१४. और यदि पञ्चाक्षर ग्रीर त्रयक्षर का जप ग्रक्षत (भस्म) ग्रीर तोय पर किया जाएगा तो दोनों पित्रत्र हो जाएंगे। तथा सर्वरोग, सर्वमल, सर्व-उपद्रव, सर्वदुष्ट एवं सर्वास्त्र नष्ट हो जाएंगे। सर्वालङ्ग में इसके प्रतिष्ठित होने पर फिर ऐसा कुछ नहीं रहता जो उससे बढ़ कर हो। ग्रीर बीजाक्षर जो कि मूलाक्षरशास्त्र का संक्षेप है—'ह' कहलाता है। जो इस शास्त्र 'ह' को, चेतन ग्रीर ग्रचेतन को बनाता है वह एकत्व का सार है। वह चेतन ग्रीर ग्रचेतन के मिश्रण का सार है। मूल के साथ मिले ग्रोङ्कार का सार है। ग्रथांत् यह परमिश्च शास्त्र 'ह' है जो कि उस पर रोपित किया गया है (?)।।

१५. ...। अन्त में मेरा यही उपदेश है । शिव, सदाशिव, परमिशव। शिवात्मा बाई आंख बनता है, सदा शिवात्मा दाहिनी आंख बन जाता है, और परमिशवात्मा सब की (अर्थात् दोनों की) दृष्टि ।।

१६. और यदि ललाट से मार्ग है तो भुजङ्गादि बनता है। यदि आंखों से उसका मार्ग है तो क्षित्रिय बनता है। यदि नासिका से उसका मार्ग है तो मन्त्री बनता है। यदि कर्ण से उसका मार्ग है तो सचिव (?) बनता है। यदि मुख से उसका मार्ग है तो घोषगाकर्ता (?) बनता है। यदि प्राग्यान्वायु अथवा शिवद्वार से उसका मार्ग है तो वह अभिषक्त राजा बनता है। अवश्य ही आंखों को पुतिलयों के तीन सार उसका निवासस्थोन हैं। वह सारे संसार के मनुष्यों का जीवन है। वह तीनों के सारों का द्रष्टा कहलाता है। वह सारे जगत् का बाह्य और अन्तरिक रूप से शासन करता है। द्रष्टा का अर्थ है जो सूर्य और चन्द्रमा के अस्त को, दीपक के जलने और बुभने को, मस्तिष्क और मज्जा की गतिविधि को देखता है।...। यदि शरीर का विषय है तो बुबुक्ष (?) वाम् नेत्र में होता है। और गग-किंक (?) दक्षिण नेत्र में। और भी शिव जो प्राण पर शासन करते हैं वे शिवातमा कहलाते हैं। सदाशिव वायु को वश में करते हैं। ये शुद्धात्मा कहलाते हैं। परमशिव जीवन को नश में करते हैं। यह जीवात्मा है। शिव सदाशिव में लौट जाते हैं। ये स्वर्णरिहित कहलाते हैं। ये (=शिव+परमशिव) उसमें (=सदाशिव में) लुप्त हो जाते हैं। यदि तुम्हारी मृत्यु आ जाए तो ऐसा करना मत भूलो।।

१७. तथा च योगिनद्रा का वर्गन इस प्रकार है। नासिकाग्र पर सीधा देखना इसका कम है। तुम्हारा साधन सूक्ष्मज्ञान है। यदि तुम्हारा ध्यान उचित है तो तुम्हारी ग्रांखों की नींद ग्रथवा ग्रालस्य नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं मन भी जो विपरीत है नष्ट हो जाएगा। ग्रन्त में शरीर ज्ञानिवरेष को पाने के लिए शुद्ध हो जाएगा। ग्रौर ग्रंपने स्थान से स्वतः के शरीर को देख सकोगे। क्योंकि यह मोक्ष का पदस्वरूप है।।

१८. पुनश्च यदि तुम [ग्रपने शरीर को] महाप्रणव में छोड़ने में समर्थ हो तो भुवनत्रय सौर

शरीर में भेद नहीं रह जाएगा। इसका अर्थ यह है कि महाप्रणाव भुवनात्मक है। और यदि वह भुवन से दूर जाता है तो वह परमार्था नरेश्वरी है। यह आतमा का मोक्षपद पाने का स्थान है। यह निष्कल बिन्दु कहलाता है। मन्त्रों का उच्चारण करो। वह विरहित है। यकार योगीश्वरत्व का बीज है। वह निराश्रय को पाने की सीमा में है। यदि तुम उसे अच्छी प्रकार जान जाते हो तो सर्वपाप नहीं रहेंगे। उपभोग मत करो, आशा मत लगाओ, घृणा न करो, अच्छे और बुरे में भेद मत करो। चेतन और अचेतन के अन्तर को जान लेने पर तुम बिना स्वप्नों के सो सकोगे। और जो योगनिद्रा के विषय में, जो कि चेतन-प्रकाश-मय है, जानता है [वह भी स्वप्नों के बिना सो सकेगा]।।

१६.... शुभाशुभ [कर्म] अचेतन का शरीर है। तथा च सर्वेन्द्रियों, सब विषयों और चेतना के कार्यों को लोप कर दो। शून्यनिःश्रेयस प्रकाशमय चेतन का स्वरूप है। स्मरण रहे, निम्ब कारणों से ज्ञान विशेष के द्वारा निराज्ञान (?) पाया गया है। क्योंकि निराज्ञान (?) मोक्षपद को पाने का मार्ग है। यह मार्ग शिवपद तक आता है। स्मरण रहे यही प्रणवटीका अन्तोपदेश है।।

## श्लोक ५४,५५

जः तः किः उं फट्—ये क्या हैं। ये पञ्चकाण्ड हैं। शिवध्यान का जप करो। इससे महापातक का विनाश होता है। ग्रं ग्रः का १६ बार जप करो। शिवध्यान का फल निर्मल है, ग्रौर परमशिवध्यान का फल मोक्ष है। जो पुसङ्गर (?) में चाहता है तो रुद्रध्यान। संसार का कल्याए। चाहता है तो महादेव का ध्यान। सब कार्यों की सिद्धि चाहता है तो शङ्करध्यान। मनुष्यों ग्रौर देवों का स्नेह पाने की इच्छा है तो ईश्वरध्यान। उसके लिए ग्रं ग्रात्मबीजाक्षर [तथा] ग्रः शून्यताबीज है। यह महासंयोग है। ग्रसावधान मत हो। यह महाजप है। यह परमरहस्य है।।

तथा च कद्गरावरण ? का अर्थ है—प्रों ह क श म ल व र य म उं। अर्धनारीश्वर का चिन्तन करो। उसके प्रदक्षिणाक्रम का अभ्यास करो। पद्महृदय में उसकी प्रतिष्ठा करो।...। निम्मलिखित प्रकार से उसका अभ्यास करो। मृत्युञ्जय का अनुष्ठान करो। शिवद्वार में ओ, वक्त्र में अं, कण्ठ में कं, अन्तर्ह दि आ, नाभि में अं। दूसरे पद तक दशाक्षरमन्त्र से जोड़ दो। ओं औं ह कद्भा म ल व र म उं नमो नमः स्वाहा। ...। पदान्तन्यास। स्मरण करो, पुनः मन्त्र ओं मं सः वौषट्। मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा वषट्।.

#### श्लोक ५६

अशुद्धि मत करो। ...। गए। ति को पुनःशुद्धि इस प्रकार है। सब दिशाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। श। पीले बांस पर गए। का चित्र बना है। वाम हस्त में चक्र धारए। किए है। दाहिने हाथ में गदा है। उसके भक्त उसे अपंगा कर रहे हैं —पीले और स्वेत चावल, ..., स्वेस कुकड़ी के बच्चों का मांस जिनके बाल सिर पर टोपी के समान हैं। जल भूरे पात्र में रखा है। सुधामल अर्थात् अमृत के समान पवित्र फूतों से पुष्पार्पण है। उसकी दक्षिए। ११०० [मुद्रा] है...। इस पवित्र चित्र को पात्र में डुबा दो। पूजा कर चुकने पर ऐसे स्थान पर, जहां रोग हों, फेंक दो। [इस के साथ आगाम अन्त्र आदि का पाठ करो।।]

#### इलोक ५७-५६

श्रन्त में—यह बहुत प्रकार से रक्षा करता है। इसका प्रयोग करना उचित है जब छूत के रोग हों, यदि शाप के कारए। रोग हों . . . . , यदि पशुश्रों के द्वारा हानि हो, तो इस पात्र को फेंकना उचित है।।

### श्लोक ६०

दूसरे मनुष्य को, जिसकी शुश्रूषा उपयुक्त नहीं ग्रौर मन निर्मल नहीं, उसे पढ़ने मत दो। यदि वह पढ़ता है (ग्रर्थात् पढ़ना चाहता है ) तो पहले [स्वतः को स्नान द्वारा] शुचि करे। जिससे वह भीतर ग्रौर बाहर तक पूर्णारूपेए। पवित्र हो जाए।।

# **GANAPATI-TATTWA**

\* Avighnam astu i Om namah siddham \*

Om

Gaṇapatiḥ Śivam prechad Gangomayoḥ siddārthadaḥ I Devagaṇaguruḥ putraḥ śaktivīryālokaśriyai II

- 1. Nihan pitutur ira Bhatāra Śiwa i ri san hyan gaṇa i Sembah nin tanaya ra sanhulun i Bhatāra hanta warahana tanaya ra sanhulun i lamakane wruh ri kawijilan in pancadaiwātmā i sakin ndi pawijilan ira i ya ta warahana patik sanhulun ii
- , 2. Iśwara uwāca i anaku san Gaṇapati pirĕnwākēna pawarah Kami ri kita i ikan śabda śūnya i saken Omkāra mijil bindu i kadi ĕbun hana ri agra nin kuśa i kasĕnwan Rawi i mahĕnin kadi dhūpa i dīpta nira mābhra akara-kara i saken bindu matĕmahan Pañcadaiwata i Brahmā i Wiṣṇu i Rudra i Kami i mwan san hyan Sadāśiwa i Mankanānaku i makapawijilan in Daiwātmā ii
- 3. Gaṇapati uwaca i sembah nin tanaya ra sanhulun i hanta muwah warahana ri prakasa nin bhuwana i landakane wruha ranak rahadyan sanhulun ii
- 4. Iśwara uwāca i anaku san Gaņapati i manke pirenwākena pawarah Kami i umajarakena ri katattwan in bhuwana i saken pañcadaiwātmā mijil pañcatanmātra i lwirnya i saken Brahmā mijil gandha i saken Wiṣṇu mijil rasa i saken Rudra mijil rūpa i saken Kami mijil sparśa i saken san hyan Sadāśiwa mijil śabda i mwah saken

śabda mijil ākāśa i kayeki rūpa nira ya i warņa kadi śuddha-sphaţika ii saken sparša mijil wāyu i kayeki rūpa nira wī i śweta a warņa i saken rūpa mijil teja i kayeki rūpa nira nī i warņa śweta i ban i irēn i saken rasa mijil āpaḥ i kayeki rūpa nira o māye i kṛṣṇa warṇa nira i saken gandha mijil pṛtbiwī i kayeki rūpa nira Om i warṇa pīta i nakārākṣaranya i śāstra nin hurip Omkāra i mwah anaku san Gaṇapati i saken pṛthiwī mijil bhūmi i saken āpaḥ mijil wai i saken teja mijil tan āditya i candra i lintan i saken wāyu mijil tan anin i saken ākāśa mijil swara i saken bhuwana mijil sthāwara i tṛṇa i taru i latā i gulma i twaksāra i mwan jangama i paśu i pakṣī i mīna i aghnyā i mankana lwiranin bhuwana ii

- 5. Ganapati uwaca | sembah nin tanaya ra sanhulun | apan huwus katamaji sarwa sajnana Bhatara ri katattwan ikan bhuwana | manke mwah warahana ranak Bhatara | lamakane wruh ri kawijilan in manusya ||
- 6. Īśwara uwāca | anaku san Gaṇarāja | tan pahi kawijilan in manuṣya | kalawan pawijilan in daiwa | mwan pawĕtwan in bhuwana | apan ikan manuṣya mijil saken bindu | mūla prathama nin Oṃkāra | apa ta lwirnya | Brahmā Wiṣṇu makārya śarīra | ikan kinārya pṛthiwī mwan āpaḥ | Rudra makārya panon | ikan kinārya teja Kami akāryośwāsa | ikan kinārya sparśa | san hyan Sadāśiwākārya swara | ikan kināryakāśa | mankanānaku | lwir ikan ātmā anjanma in
- 7. Gaṇapati uwāca | sāmpun kagraha sapawarah Bhaṭāra | fi kāṇḍa nin bhuwana mwan manuṣya | manke mwah waraha rānak Bhaṭāra | ri sthāna nin daiwātmā rin śarīra | mwan hana rin bhuwana G
- 8. Iśwara uwāca i kaki anaku san Gaṇādhipa i manke pirenwākena pawarah Kami ri kita i ri kahanan in daiwātmā rin śarīra i apan tungal

ikan janma kalawan bhuwana | ya janma | ya bhuwana || apa ta lwirnyan | yapwan in bhuwana Brahmākayanan in dakṣiṇa | rumakṣa bhūmi || Wiṣṇu akayanan in uttara | rumakṣa jala || Rudrākayanan in paścima | rumakṣa Sūrya | Candra | lintan || Kami akayanan in pūrwa | rumakṣa wāyu || san hyan Sadāśiwākayanan in madhya | rumakṣākāśa | mwah yapwan in janma | Brahmā manasthāna rin mūlādhāra | manrakṣa rāga | ababahan rin irun | manulahakĕn gandha | Wiṣṇu manasthāna rin nābhi | manrakṣa śarīra | ababahan rin jihwā | manulahakĕn rasa | Rudra manasthāna rin hati | manrakṣa jāgra | ababahan rin tinal | manulahakĕn hidĕp | Kami manasthāna rin kanṭha | manrakṣāturu | ababahan rin tutuk | manulahakĕn śabda | san hyan Sadāśiwa manasthāna rin jihwāgra | manrakṣa sarwajñāna | ababahan rin karṇa | manulahakĕn swara || mankana lwir nin Daiwātmā rin śarīra mwah rin bhuwanāgun |

- 9. Gaṇapati uwāca | sēmbah nin tanaya ra sanhulun | manke mwah hana waraha patik sanhulun ri patungalan ikan sinengah mūlādhāra mwan ikan nābhi | hati | kaṇṭha | jihwāgra | lamakane wruha rānak Bhaṭāra ||
- 10. Īśwara uwāca | anaku san Gaṇapati | manke den pahenak rumēnwākēna pawarah Kami | ri katattwan ikan sinēnguh mūlādhāra | ungwan ira ri pāntara nin pāyūpastha | warṇa kadi aruṇa | caturkoṇa padū pāt | ri jēronya wēntēn sēkar trate lawa 8 | ri jēro nin sēkar trate hana maṇikwarṇa kadi kilat | ri jēro nin maṇik kadi kilat | hana Oṃkāra | wit nin wāyu | anērus tēken nuddha rin Śiwadwāra | saken Śiwadwārānērus tēken nāsikā | saken nāsikānērus rin jihwāgra | amēpēk in saptadwāra | pasalahanya hanen kaṇṭha | saken kaṇṭha masuk tēken hati | amēpēk in śarīra kabeh | mankana lwir nin mūlādhāra || luhur in mūlādhāra naran nābhi | mahēlēt rwawēlas anguli dohnya | warṇa

kadi sěkar trate lawa 10 | jěro nin sěkar trate hana kadi Sūrya wawu mijil | ri jěro nin kadi Sūrya wawu mijil na | amṛta | paṅgantunan in usus mwan paṅuritan | ri luhur in nābhi | mahlěd aṣṭāṅguli dohnya na | hati | warṇa kadi sěkar tuñjun lawa 31 | liniput denin agni | rin jěro nin agni Sūrya | rin jěro nin Sūrya Candra | rin jěro nin Candra sukla warṇa kadi wintan | rin jěro nin sukla hana prāṇawāyu | rin jěro nin prāṇa prāṇalinga na | rin luhur in hati | mahlět rwawělas aṅguli dohnya na | kaṇṭha | warṇa kadi sěkar tuñjun śweta lawa 10 | rin jěro [nin] sěkar tuñjun śweta hana kadi wintěn | mwah rin luhur in kaṇṭha | mahlět rwawělas aṅguli na | jihwāgra | kadi tuñjun kucup mañcawarṇa | rin jěro nin tuñjun kucup hana bindusāramaṇik | rin jěro nin bindusāramaṇik hana śuddhasphaṭika | rin jěro nin śuddhasphaṭika hana śūnya nirwāṇa | mankana lwir nin pañcawarṇa na |

- 11. Gaṇapati uwāca | sĕmbah tanaya ra saṅhulun | atyanta pawarah Bhaṭāra ri kami | maṅke tulusakĕna pawarah Bhaṭāra | aṅapa denya umijilakĕn sama-janma | riṅ kāla niṅapa saṅgama | Ya ta warahakĕna rānak Bhaṭāra ||
- 12. Iśwara uwāca | E anaku san Gaṇapati | anapa dentānaku | anĕngwa hana janma namijilakēn samajanma | dudū maṅkana kaki | kewala pinakasādhana kan akārya | wijil in saṅgama saken rūpa sūkṣma | ya ta donyātmā hana kan śukla | warṇanya kadi maṇik śuddhasphaṭika | hijil saken aṅga-pradhāna winijilakēn denik Oṃkāra, mwan rūpa sama malih tumūt kakadut maren garbha nin ibunya baṅ uṅgwanya maprakṛti i iṅkana uṅgwanya mapiṇḍākṛti i apan ika sawarṇa warṇa nin śuklaśwanita | kaliput denin Oṃkāra | matemahan sūkṣmarūpa | gawe saken Oṃkāra maṅlampahakēn ii
- 13. lwir nin krama patěmahanya i sa ulan matěmahan wěrěh i matěmahan kadi měpěhan kinělě warnanya i tigan ulan tan měpěhan

lwir hantiga tungal i warna rakta matemahan rah i petan ulan ikan anda matemahan Śiwalinga i gorowon marin madhya kinahanan denin Omkāra mwan sūkṣmarūpa i lima n ulan tan Śiwalinga matemahan māyārekhā i nem ulan tan māyārekhā matemahan agni i pitu n ulan tan agni matemahan kadi anak gadin i ulu n ulan tan anak gadin mijil tan uśwāsa saken Omkāra i paren i balun i kuku i rambut i genepwa sapuluh ulan yoganya i tandwa mijil saken garbha nin ibunya i mankana lwirnya kaki san Gaṇapati ii

- 14. Gaṇapati uwāca i sembah tanaya ra sanhulun i manke tulusakena warānugraha Bhaṭāra i warahana rānak sanhulun i syapānurip ikan raren garbha mwah kateken tuhanya ii
- 15. Iśwara uwāca i Om i anaku sań Gaṇādhipa i yapwan kitāpti kinawruha haywa saṃśayānaku i manke Kami awaraha kita i ri katattwan ikan sinĕnguh Śiwalinga i Śiwa inaranan Oṃkāra i linga inaran śuklaśwanita i sama paket pañjahit Śiwa kalawan linga i mawor tan pawor i pinakoripnya sūkṣmarūpa i tēka pwa ri sapuluh ulanya śūnya manuripi i mwah ri kāla nin wijilnya nirwāṇa manuripi i wruh pwānāmbat bapebu hilan tikan nirwāṇa i mijil jīwa manuripi i yapwam huwus in atwa hilan tikan jīwa i mijil ātmā manuripi i ya ta sama kaorip naranya ii
- 16. Gaṇapati uwāca | sĕmbah niṅ tanaya ra saṅhulun | hana warahana rānak Bhaṭāra ri hilaṅ nikāneṅ urip | mariṅ hĕnti paranya | Tatika waraha patik Bhaṭāra ||
- 17. Īśwara uwāca | udhuh anaku san Gaṇapati | atyanta mahābhāra patakwananta ri Kami aluhur ndatan pahinan | ajerondatan katutugan | denta tumakwani guṇa | manke den enak pwa kita n rasanana | Kami apawarabānaku | ilan nin ātmā | mantuk maren jīwa | ilan nin jīwa | umantuk maren nirwāṇa | ilan nikan nirwāṇa | mantuk maren śūnya | ilan nin śūnya | mantuk maren

sūkṣmarūpa i ilan nin sūkṣmarūpa i umantuk maren san hyan namut mnā i sthāna nira ri agra nin ākāśa i ilan san hyan namut mnā i mantuk maren sāri nin niṣkala II

- 18. Gaṇapati uwaca | sĕmbah nin tanaya ra sanhulun | kayan hupṭa rānak Bhaṭārātaña | hĕnti ikan inaranan agra nin ākāśa | sthāna nira san hyan namut mnā | hanta waraha patik Bhaṭāra ||
- 19. Iśwara uwāca udhu anaku kita san Gaṇapati ikan inaranan agra nin ākāśa rin linganāda ya ta babahan tungal ahinēb inaran babahan puruṣa ya ta mārga nira san hyan Śiwātmā mwah yapwan tēka ri kapatyanta hanamētu rin pusēr kadi kukus rūpa nira san hyan Śiwātmā sah pwa sira sakin pusēr anuju marin Śiwamaṇdala Śiwamaṇdala naran rin sukha tan pabalik duḥkha hayu tan pabalik hala tan hana swabhāwa nira tēkerika ya Śiwamaṇdala naran mwah hana san hyan pañcātmā na liwirnya ātmā parātmā antarātmā nirātmā śūnyātmā yeka tungalakēna marin Śiwātmā san hyan Śiwātmā amēnēkēna babahan in inēb anuju marin pāntara warna nira kadi hēmas linēbur ya ta dalan rahayu pahat yekāra arah babahan na haywa simēpan yapwan tēka ri patinta haywa [tan] wawa anaku reh rahasya tēmēn ika li
- 20. Gaṇapati uwāca sembah nin ndi tanaya ra sanhulun s manke hanta waraha mwah lamakane banter kumawruha rānak Bhatāra s
- 21. Iśwara uwāca i Omilanaku san Gaṇapati i manke Kam. awarahe anaku i irikan inaran san hyan tryātmā i mungw in śloka padārthanya ii

(2)

śvāso niḥśvāsah saṃyoga ātmatrayam iti smṛtam t triśivam tripuruṣatvam aikātmya eva śūnyatā II Anaku san Gaṇapati i nihan krama san hyan tryātmā i lwirnya i śwāsa i niḥśwāsa i saṃyoga ii śwāsa na i ikan wāyu miluhur i niḥśwāsa na i ikan wāyu miluhur i niḥśwāsa na i ikan wāyu kalih i piṇḍa nira katiga ya i tryātmā naranira i Triśiwa sira i Tripuruṣa sira i kunan ikan ekātmā i mahāśūnya sira i mapisan tan tigātmā atungal i yatekan ātmā naranira i mwah anaku san Gaṇapati hana inaranan san hyan upadeśa i lwirnya ii

(3)

pratyāhāras tathā dhyānam prāṇāyāmo 'tha dhāraṇam | tarkaś caiva samādhis tu ṣaḍaṅgam iti kathyate ||

Nihan tan şadangayoga naranira | kawruhanantānaku san Gaṇapati | lwirnya | pratyāhārayoga | dhyānayoga | prānāyāmayoga | dhāraṇayoga | tarkayoga | samādhiyoga ||

(4)

indriyāṇīndriyārthebhyo viṣayebhyo hi yatnataḥ ¡ śāntena manasoddhṛtya pratyāhāro nigadyate !!

Pratyāhārayoga naranya i ikan sarwendriya winatěk haywa wineh ri wişayanya i kiněmplī citta pahomālilan yapwan enak pwa hana hěninnya i mari wişayanya i yatika pratyāhārayoga na i

(5)

nirdvandvam nirvikārañ ça nissaktam acaiam ınına ı yad rūpam dhyāyate nityam tad dhyānam iti kathyate !!

Dhyānayoga naranya i ikan amběk tanparwarwana tanwikārana i enak pwa hěnan hěninnya i nircañcala i umiděn tan kāwaraṇan i ekacittānusmaraṇa pinakalakṣaṇanya i yeka dhyānayoga na ii pidhāya sarvadvārāņi vāyum bahih prayacchati i mūrdhānam vāyunodbhidya prāņāyāmo nigadyate ii

Prāṇāyāmayoga naranya i tutupanan dwāra kabeh i mata i irun i kapö i tutuk i ndan ikan wāyu rumuhun isepen wetwakena hanen wunwunan i kunan yapwan wuwus dāraka wineh metu maren irun kalih i ndan pahalon ikan wāyu i yeka prāṇāyāmayoga na ii

(7)

Omkāram hṛdaye sthāpya tattvalīne sivātmakam | sūnyātmā na ca sṛṇoti dhāraṇam iti kathyate ||

Dhāraṇayoga naranya | Omkāra praṇawa hana ri hṛdaya | yateka dhāraṇān pēgēnēn ikan niśwāsa |;yapwan hilan mari karēnö kāla nin yoga | yeka śūnyaśiwātmakāwak Bhaṭāra | yeka dhāraṇayoga na ||

(8)

cittam akāśavac chuddham nākāśam eva tattvatah I paramārtham tu niḥśabdam tarkayogo vidhīyate II

Tarkayoga naranya | kadi ākāśa rakwa san ƙyan paramārtha | ndatan hana kagatih | apan tan hana śabda iya | yeka linga nin paramārtha | palenan ira saken awan-awan | tuhun pada nira ri malilan | yeka tarkayoga na ||

(9)

nirupekṣam nirlakṣaṇam nirālambam niḥspṛham ! nirāvaraṇam niḥsādhyam [yat] samādhis tan nigadyate !!

Samādhiyoga naranya i ikan jñāna tanpanupekṣa i tanpanalpanai tanpanakwana i tan hana kahyun iriya i tan hana sādhya nira i malilan tan kāwaraṇan i yeka samādhiyoga na ii kāmbalanta? ca hṛnmule ¿tiktā kṛṣṇā? dhruvaṃ bhavet i atikṛṣṇāntam? lokanāthaśivālayam ii

Irikan wit nin hati tĕnah | hana ta hampru mahirĕn | rin tuntun nin irĕnnya | sira ta san hyan lokanātha na i ungwan ira Bhatāra Śiwa ||

**(11**).

svalingam paralingam vā svayam eva karoti yah | līyate sarvabhūtānām svalingam līyate dvijah ||

Matannyan san dwija i ginawe nira swalinga lawan ikan paralinga i prihawak siran pagawe i tan bheda hati nin waneh hana pwekan swalinga i sira ta kalinan in sarwabhūta nan Brahmādi i matannyan pinralināken ira swalinga nira ii

(12)

ātmane svayam utpannam svayam eva ca pūjitam i svalingam pūrvam utpannam ātmalingam procyate budhaih ii

Matannyan innjaraken ungwan in ātmā | prihawak sirān mijil | pūjānta sirān rumuhun | sira ta ātmalinga | an lin san pandita ||

(13)

śivalingasahasrāņi ātmalingān na tat samanlı atah paratarāņy astāni ātmalingam višisyate li

Kalinanya i norāna kadi san hyan ātmalinga i sira juga tungal wišesa i sahasra ikan linga alah denira apan sira wišesalinga !

(14)

svarņalingasahasrāņi ātmalingān na tat samam | [akṣilingasahasrāṇi śivalingān na tat samam || ] Ikań linga mās sewu kwehnya i tan paḍa kalawan ikaṅ ātmalinga tuṅgal i yadyapi akṣilinga sewu kwehnya i tan sama kalawan śiwalinga ii

(15)

tat tryakşarapadair yuktam Omkāram samudāhṛtam ! lingodbhavam manahsthitam śivalingam mahottamam !!

Paranta sinanguh san hyan ātmalinga ı nihan ikan Omkāra mwan tryakṣara ı sira ta kawijilan in linga mungw in manah ı sira śiwalinga mahottama ||

(16)

apsu devo dvijātīnām ṛṣīṇām divi devatā ¡ śilākhaṇḍaṃ ca lokānāṃ munīnām ātmaiva devatā ¡¡

Kunan san dwija rin wwai | ungwan i dewatā nira | ṛṣi rin swarga | ungwan i dewatā nira | yan rin loka rin arcalinga-pratimāśilā | ungwan i dewatā nira | kunan yan sira san wruha | san hyan ātmā sira dewatā ||

(17)

paralingāni ye kuryur ātmalinge vimohitāh ı arcayanti ca ye mohāt kiñcit phalam avāpnuyuh

Hana pwa sira san sadhaka i gumawayaken paralinga i apungun manarcana naranya i amangih pwa sira phala kedik ii

(18)

kamalam ca praṇālam ca tiktakam lingam eva ca i śarīrāyatane divye tatra sthāpyo Maheśvaraḥ il Ikan paru-paru | ya kamala naranya | kaharan paryanan | putus nin sinengah diwya | Bhaṭāra Śiwa sira pratiṣṭhā nkāna ||

(19)

angusthamātro 'yam sphatikābho Maheśvarah | śarīrāyatane divye tatra cintyo Maheśvarah ||

Kunan ikan tikta sānguṣṭha pramāṇanya | prabhāwa Bhaṭā-reśwara kadi sphaṭika | ikan śarīra tulya paryanan | i nkāna ta Bhaṭāra anĕn-anĕn nityaśaḥ ||

(20)

¿vicāragato te? ātmā tiktam evam udahṛtam ı saptadvīpapramāṇaśca rājā bhavati vīryavān !!

Ndan ikan mapungun mawāda jātinya! anujarakēn ikan tikta! madwa tikan tikta! sānguṣṭha gönnya! hana pada lawan nūsa pitu! apan yeka saptadwīpa naranya! mankana Bhaṭāreśwara sira! mahāprabhāwa tan wyāpaka! nahan lin nin mapungun! apan sinanguh madwa san pandita!!

(21)

vāme pāhau sthito Viṣṇur dakṣiṇe vā Caturmukhaḥ | Maheśvaras tu madhyastho ¿Viṣṇupi cetavuno? ||

Kalinanya [1] kahanan san hyan Wisnu hana rin keri san Tyan Brahmā | Bhaṭāra Śiwa sira mungw in madhya | saṃkṣepanya | Brahmā Wisnu Maheśwara | awak Bhaṭāra ||

Iti san hyan lingodbhawa 1

aṃ waṃ oṃ naṃ [yaṃ] aṃ maṃ ñaṃ siṃ uṃ maṃ aṃ taṃ hṛdaye sūkṣmabhūtam ca Śivas tiṣṭhati nityatah I sūkṣmacitte vibhutvam ca tato jñeyah Śivah smṛtah II

Mankana sūkṣma nin hati sūkṣma | umunguh ta Bhaṭāra Śiwa | kinawruhan ta ya denin jñāna | katuturan ira Bhaṭāra Śiwa lanā ||

(23)

hṛdayastham Sadāśivam hṛdayānte guhyālayam i śūnyātiśūnyam cintyate param kaivalyam ucyate II

Rin hṛdaya kahanan Bhaṭāra lanā | rin wĕkas nin hati | ya ta sìnanguh guhyālaya naranya | atyanta sūkṣmanya | śūnya nin śūnya | alit saken alit | ya paramakaiwalya niśśreyasa naran | tan kahanan denin sukha-duḥkha ||

(24)

caturdaśākṣaraiḥ puṣpair vikasitaiḥ sugandhibhiḥ i hṛdayapade nyastam hi yajāmi satatam Śivam II

Nkāna rin antahrdaya kahanan Bhaṭāra Śiwa | pujānta sira satata makaśaraṇa san hyan caturdaśākṣara | kayeki lwirnya | saṃ | baṃ | taṃ | aṃ | iṃ | naṃ | maṃ | śiṃ | waṃ | yaṃ || aṃ | uṃ | maṃ | Oṃ || sira ta san hyan caturdaśākṣara | kaharan puṣpa sumĕkar | sugandha mawani nirantara | ya ta pamūjānta nitə sadākāla ||

(25)

nişkalāj jāyate nādo nādād bindusamudbhavaḥ | bindoś candrasamudbhavaś candrād viśvaḥ punaḥ ||

Kalinanya I ikan niskalāmijilakēn nāda I saken nāda

namijilaken bindu i saken bindu namijilaken ardhacandra i saken ardhacandra namijilaken wiśwa maluy-waluy lakṣaṇanya i wiśwa naran san hyan Praṇawa i san hyan praṇawa jātinya Oṃkāra ii

(26)

candreņa sahito višvo yojitah saha bindunā | nādena saṃhṛtyaikadhā Oṃkārah kīrtitah sadā ||

Ikan wiśwa masamyoga lawan ardhacandra i mwan bindu [lawan] nāda i ikan Praṇawa ardhacandra mwan bindunāda mapisan i matemahan Omkāra wekasan ii

(27)

viśvah praliyate candre candraś ca liyate bindau i binduś ca liyate nāda ity etat kramalakṣaṇam ii

Ikan wiśwa umět rin n ardhacandra i ikan n ardhacandra līna rin bindu i ikan bindu ya ta umět rin nāda i nahan tan lakṣaṇa nin tattwa ii mwan ikan nāda mulih marin niṣkala i niṣkala naran māyātattwa i pradhāna ika makolihan in nāda ii mwah ikan niṣkala mulih marin śūnyāntara i ikan śūnyāntara mulih marin atyantaśūnya i makolihan in niṣkala ii mwah anaku san Gaṇapati i ikan inaranan utpatti sthiti pralīnan san hyan Praṇawa ii

(28)

Sivād utpadyate cātmā ātmanah prakṛtis tatah i prakṛtes tu ravir jāto raves cāgnis ca jāyate ii

Ikan im | ya ta sinanguh Śiwa | saken Śiwa metu tan atma, bam | saken atma metu tan prakṛti, sam | saken prakṛti metu tan aditya, tam | saken aditya metu tan agni, am | nahan tan utpatti san hyan Pancabrahma | im | bam | sam | tam | am | kramanya ||

prakrtim cāśrayed ātmā ātmānam ca ravis tathā | ravim agnih Śivaś cāgnim sthitir evam nigadyate ||

Ikan san rumuhun tattwanya | tumūt bam | tumūt tam | tumūt am | tumūt im || nihan sthiti san hyan Pancabrahma | sam | bam | tam | am | im | kramanya ||

(30)

agnis ca liyate bhānau, bhānus ca liyate prakṛtau | prakṛtir liyata ātmani Śive cātmā praliyate ||

Ikan am | tumut tam | tumut sam | tumut bam | tumut im | nahan pralinanira san hyan Pancabrahma | am | tam | sam | bam | im | ya ta kramanya ||

(31)

candrātmanor dvayor yogo 'kāras samudāhṛtaḥ i ravyagnyor api saṃyoga ukāraḥ paṇḍitair mataḥ ii

lkanan sam lawan ikan bam i ya ta matemahan akara ikanan tam lawan ikan am i ya ta matemahan ukara i

(32)

Iśānas tu makāro bhūd amadhyam mordhvam eva ca i ukāro dhas ca tad yogam Omkāram iti tad viduļ ii

Ikan Isana i im i ya ta matemahan makara i mankana ikan Pancabrahma i matemahan tryaksara i pasamyogan in tryaksara i ya ta matemahan Omkara i wyaktinya i ikan a pinakamadhya i ikan ma humungw in luhur i ikan u mungw in sor i mankana patemu nin tryaksara i matemahan Omkara ii

'ya va śi ma na' cotpattih 'śi va ma na ya' ca sthitih i 'na ma śi va ya' līnam tu pañcākṣaram iti smrtam ii

Yam | wam | śim | mam | nam | utpatti san hyan pañcākṣara || śim | wam | mam | nam | yam | sthiti san hyan pañcākṣara || nam | mam | śim | wam | yam | pralina san hyan pañcākṣara ||

(34)

prathamam ca namo lopo akāras copajāyate i dvitīyam Šivā-lopas ca ukāras caiva jāyate ii

Ikanan nama ya hilanakena 1 pasukakena rin akara 1 tambeyan 11 kapinronya pasukakena tan Siwa rin ukara 11

(35)

tṛtīyam yakāra-lopo makāras caiva jāyate | akārokāralopena okāras ca nigadyate ||

Kapintelunya ikan yakara hilanakena matemahan makara kunan ikan akara lawan ikan ukara matemahan hilanakena wehan atemahan okara m

(36)

makārasya vilopena ūrdhvam caiva bindum nyaset | etad Brahmākṣaram piṇḍam ity ucyate manisibhih ||

Kalinanya i ikan makāra hilanakēna i ya ta matèmahan bindu i luhur i okāra i nahan krama nin utpatti [sthiti] pralīna san hyan Pañcabrahma mwan pañcākṣara ii

(37.)

makārāj jāyate 'kāra ukāro 'kārāditaḥ | utpattyartham idam mantram paramasvargakāraņam || Ikan makāra karuhun | tumūt a | tumūt u | utpatti san hyan tryakṣara | mam | am | um | ya ta kramanya | swargakāraṇa sira ||

(38)

akāraś ca ukāraś ca makāraś ca tathaiva ca : sthitimantram idaṃ sarvaṃ paramasvargamayaṃ matam ||

Ikan a rumuhun i tumut u i tumut ma i sthiti san hyan tryaksara i am i um i mam i ya ta krama nira i swarga juga karana sira ii

(39)

ukāre liyate 'kāro hy akāre vā praliyate i makāro, pralinam etat parasvarga udīryate li

Ikan ukāra rumuhun i tumūt a i tumūt ma i pralīna san hyan tryakṣara i um i am i mam i swarga kāraņa sira ii kunan ikan u akāra i līna rin bindu ardhacandra i ikan makāra i līna rin nāda i ikan nāda śūnya amēnanya i mankana kramanya i tēka ati caturdaśākṣarapiṇḍa ii

(40)

idam bhedajñānam proktam rahasyam paramam śubham i bhuvanasya śarīrasya yo jñātā sa Śivam vrajet ii

Nihan san hyan bhedajñāna i warahakenankw anaku i apan paramarahasyan i sira i apan rinahasya nin bhuwana i apa ya i apan rahasya nin sarīra i yapwan kumawruha sira i tan kasandehākena i manguha Siwapada helem ii

(41)

sukham devaśariratvam nirvāņam sulabham caret i tad idam janmarahasyam ādimadhyāvasānakam ii Kalinanya i ikan kadadin dewasarira i mwan ikan kamoktan meman i ta ya i pinanguh ika de san pandita i apan ikan jñāna karahasyanin janma i ādimadhyawasānanya i nissesa denku amarahaken ri kita i apan parama wisesa dahat ii

(42)

labdhvā bhedajñānam śiṣyaḥ śraddhādhāno jitendriyaḥt dharmātmā vratasampanno gurubhaktir vaśevacaḥ II

Kunan ikan sisya wenan warahen ri san hyan bhedajñana i sisya sraddha rin dhana [1] jitendriya i tuwi mahyun ta ya ri kagawayan in dharma i kinahanan denin brata i mwan bhakti maguru kunan i nahan ta lwirnya i ikan yoga pajaraken 1: san hyan bhedajñana i ndya ta kramanya nihan ii

(43)

sakalah kevalasuddhas tryavasthah purusah smrtah pralinatvāc cittamoksah kathyate nirmalah Sivah II

Katrīni lakṣaṇa nin san Puruṣa ri kalĕpasan I hanan sakala I hanan kewala-śuddha I hanan malīnatwa I ya ta katuturakēna siran mankana II sakala naranya makāwak triguṇa sira II kewala-śuddha naranya matingal pamukti sira II malīnatwa naranya papasah mwan nira triguṇa II manowijñānāwak nira I śuddha naranya II pati nin manowijñāna I sake sira mari mumikalpa I yoga naranya II śūnyākāra kaiwalya I tananāgēlēhgēlēh niran pamukti I sira sinanguh nirmala Śiwa II

(44)

śuddhah sūksmaś cāyam yogi śuddhajñānāc ca moksaņam t mano līnam parišuddham mukta eva prakīrtitah II Anantara sakerika i ri huwusnya enak henen-henin i mano-wijnana nira i nirwisaya suddha tanwikalpa sunya rupa malilan tan manah i yeka paramasuddha naranya i apan malilan teher suksma tan-pahamenan i ndan prihawakta laksanakena i sanksepanya i ikan jnana suddha wimala i samsipta nin kamoksan i tananalewih saken manah sunyakara i wekasan ri linanya i muktan karwalya san hyan atma i ya ta sinanguh purwandhakoti naranya i apan tan panrembha phalabhukti mwan karma i donin nirwana sira mukta lin san pandita i

Ndya ta sādhana nin mamuktākēn nihan i tiga wiśeṣa sādhana san Puruṣa i mokṣacitta i prasiddha sādhana nira mukti i lwirnya i wairāgyāditraya ii parārogya ii dhyānāditraya ii kunan ikan wairāgyāditraya, anadakakēn bāhyawairāgya, parawairāgya, Iśwarapranidhāna ii bāhyawairāgya na kawiratin i kawiratin na san wiku widagdha rin rāt ii parawairāgya na san wiku witarāga i witarāga na san wiku tiningal kasukhan ii Iśwarapranidhāna na ayogaprawṛtti i ayogaprawṛtti na san wiku lēngan ajapa ii

Muwah dhyānāditraya na aprāṇāyāma i adhāraṇa i asamādhi ii aprāṇāyāma kuñjī rahasya na anungalaken niśwāsa ii dhāraṇa na praṇawajñānaikatā [i praṇawajñānaikatā] na panungalan in citta ir samādhi na nirwyāpārajñāna i nirwyāpārajñāna na menati tutur tankāwaraṇan ii nahan ta sādhanānun kapangiha san hyan bhedajñāna ii .

( '5.47 \

¿nādī-calana-mārgas ca? punarbhāva iti smṛtaḥ ¡ ¿mārga-calana-nādī? muktāḥ paramakevalāḥ ¡¡ sinā? jñānatrayaṃ jāgrat tathaiva calana-nādī? ¡ jñānatrayaṃ suṣuptaye nādī? calanaṃ bhavet ¡¡ Sadāśivasya yo mārgaḥ ¿nādī-calana-saṃsmṛtaṇ: ¡ ¿mārga-calana-nādī paramasya mi? saṃsmṛtaḥ ||

Iti san hyan sadudbhrānti kamoktan I san byan wyudbhrānti kapunarbhāwān I ndan hana ta mantra parama pamēgat ri sira I tryakṣara sahita krama nira I yapwan atēgēg dentālumakṣaṇā ika I kapanguh san hyan sadudbhrānti I yapwan sinsal san hyan wyudbhrānti katēmu II kunan akweh paratēnēranya I tungal pradhānākēn I ndya ta lwirnya I yan manrēnö kita śabda nin ardhacandra bindunāda I manke tēka nin patinta I haywa ta kapalan dentāngēgē I kanistṛṣṇanta I saha sandhi sakramanya I kuñcī ri wit nin nāḍī ikan inēban mwan ikan sarwadwāra I saha wāyu dhāraṇa I ya prāṇāyāma na i sikēp kanirjāānanta I haywa wyāpāra I yapwan ahenak denta I samankana ta san hyan ātmā mēsat I makamārga san hyan Praṇawa I anērus tēken dwādaśāngulasthāna I sira ta sinanguh niṣkala I paḍa Bhaṭāra Paramaśiwa ika I mēsat pwa sira saken rika I ya ta kamoktan na II

(48)

dvādaśāngulasaṃsthānād vimuktaḥ paramaḥ Śivaḥ ¡ śūnyam eva paraṃ khyātaṃ jñātavyo mokṣaś ca tataḥ ॥

Anantara ri huwus niran mukta saken dwadasangulasthana i sayogya ta san hyan atma matemahan Paramasiwatattwa i mari matemahan atma i apa ta lwir niran mankana i sunya kewala i ya malwi paramasunya i ya ta matannyan kawruhakena kramanya de san mahyun in kamoksan i nahan sadhananun kapangiha san hyan mahajana ii

(49)

vimuktas tyaktasaṃsvano? na tiryagūrdhvagamanah | nādhastādgamanaś cāpi viphalaḥ śūnyaḥ kevalaḥ || Kunan ikan sandhi kasikepana kuñci rahasya i saha prāṇāyāma i makāwasānan kadhīrajñānān i haywa wyāpāra i apa matannyan mankana i apan rin wawanis alā nira san hyan hurip saken śarīra i tan dadi tanpāwan i hidep nirmala i tan siddha phalanya ii

Nihan waneh ulahakena san sadhaka | yapwan apūjā aśīla sopacāra umarep wetan | ateher agranāsikā ta Śiwakarana | aprānāyāma rumuhun | numelen ry agra nin irun | mahawan ghrāna kānan | terusakena teken hati | hidepen Bhatāra Brahmā caturmukha | trinayana | caturbhuja | raktawarna | hidep pratisthā rin hati [1] ma | Om am Brahmane namah | recaka naranya ||

Mwah wijilaken wayunta suddha | mahawanen ghrana kiri | hanen hampru hidep Bhatara Wişnu caturbhuja | trinayana | kṛṣṇawarṇa | hidep pratiṣṭhā rin hampru | Om um Wiṣṇawe namah | pūraka naranya ||

Mwah isep wayunta hanen ghrana kalih | pegen den asuwe | tekakena rin pusuh-pusuh | hidep Bhatara Iswara trinayana | caturbhuja | swetawarna | ma | Om mam Iswaraya namah | kumbhaka naranya | rin telasnyan mankana | unyaken tan mantra caturdasaksara | Pranawa || Om | sam | bam | tam | am | im | nam | mam | sim | wan | yam | am | um | mam | Om || haywa humun koccaranya | ri telas in mankana | laju sira abhasmabija | candana | iti pranayama samsipta puja na ||

Mwah tinkah in wiphala i catur pwa ya kwehnya indya ta lwirnya nihan i nihsprha i nirwana i niskala i nirasraya ii kunan lwir nin pratyekanya i nihsprha na tan ana kasadhya nira i nirwana tan pasarīra i tan ana kasadhya ii niskala na pasamūhan in sarwa taya i tan katuduhan i tan parūpawarņa i tan pahamenan i nkanongwan in ekatwa Bhatara mwan atmā i teher misra rin awak Bhatara ii

nirāśraya na sira ta luput in sarwajñāna manalpana | apan sira sāri nikan niṣkala || marya na san hyan ātmā | apan sira tan pawastu | luput in sarwabhāwa | nirlakṣaṇa | sira ta paramālaukika || manke wruh pwa sira san sādhaka yan mankana | apan sira anambĕkakĕn tinkah i wwan sumangrahen laukika | ri kāla nin hurip nira | marapwan kapangiha sarasa nin lakṣaṇa | rin wiphalanin lakṣaṇa ||

(50)

laukikam karayet pürvam diksāvidhividhānatah l paścāt paramakaivalyam kuryāt paramapanditah ll

Mankana ta san pandita | gumawe sira laukika pūrwaka | ndya ta laukika naranya | ikan dīkṣāwidhiwidhānāgēlarakēna rin loka | paścāt i wēkasan pwa ya magawe ya ta sira paramakaiwalyajñāna | ya paramapandita na yan mankana || kēna pwa ya denira | lumakṣaṇākēn ikan caturwiphala | wyakṭa kita manguh ikan pada kamokṣan | niyata kita tan maluyen janma mwah | ri denya tan pawastu | apan tan pahinan tan amukti sukha mawiśeṣa || nihan sādhanānun kapangiha ikan caturwiphala | haywa wera apan rahasya tēmēn lēkas i kapatiniki||

Jñāna lepas tan pahanenan i mokta kaiwalya i nirdosa i sira Purusa i kaiwalya nirāśraya i agelen kamoktan san sādhaka ii kunan yan arep adhawa huripta i mantrākena san hyan mantra am rin nābhi i aḥ rin wunwunan ii yan teka nin kapatinta aḥ rin nābhi i aṃ rin wunwunan i haywa korup hila-hila dahat i kāṃ kāṃ kāṃ i a a aḥ i paramajñāna kamoktan sira i Oṃ śūnya i jñāna lepas tan pahamenan i rwawelas angula don pira saken Śiwaketa i Śiwaketa na Śiwalinga i Śiwalinga na rambut winuhēl ii

Muwah param Brahmā ı am ah || ika kawruhan winikalpa rin hana lawan taya | kewala umiden nirākāra | am sabdanya | lumrā rin sarīra | nuniweh rin nawadwāra | sūnya rūpa ikan sarīra wekasan | ya sūryasmṛti na yan mankana || aḥ wijil in wāyu saken śarīra | candrarūpa ikan śarīra yan mankana || ri mokṣahan in wāyu rin śarīra saumyālilan ahēnin ikan śarīra wēkasan | ya śāntacandra na nismṛti yan mankana || muwah ri hananin sūryasmṛti mwan candrasmṛti dadī tan praṇawajñāna | patēmu nira san hyan paraṃ Brahma lawan san hyan praṇawajñāna niyata n dadyākēn panjyotīrūpa | awa sadākāla mahēnin nirāwaraṇa | kadi teja nin maṇikmanta | sinārawadhi anekadeśa | lumrā apadan rahina sadā | sugandha ta sira tan gawegawe | apan śuddha Śiwasmṛti na || sira ta yan katon denta | iyakan aṃ aḥ | sira sadya-udbhrānti naranya | sira paraṃ Brahma bapa sira de Bhaṭāra Śiwa | nuniweh ikan jñāna | wruh tan pamikalpa | umidēn nirākāra | yatika sinanguh san hyan praṇawajñāna | sira ta Bhaṭāra Bhaumaśiwa | sira ta maka sājñawaśīśwarī | matanyan ikan praṇawajñāna | tridewī naranya waneh | sira ta pinaka-ibu de Bhaṭāra Śiwa ||

Tadrūpa ewa putrakah II kewala mankana ta rūpa Bhaṭāra Śiwai kadi rūpa Bhaṭāra jyoti I mankana lin san hyan aji saṃsipta II

(51-53)

okāre līyata ukāro akāraś ca pralīyate |
makāro bindusamlīno bindur nāde pralīyate ||
nādaś ca līyate śūnye śūnyam evam tu jāyate |
śūnyāt parataram vāpi atyantam śūnyaļakṣaṇam ||
sakalam sakalatattvam ca sūkṣmam sakalaniṣkalam |
param niṣkalam śūnyam ca ūrdhvātyūrdhvo 'tiśūnyakah ||

Iti san hyan pranawajñāna i kamokṣan ii



2. Kaśūnyatān sira Paramaśiwa i dwādaśāngulasthāna sira i haṃsa kāraṇa Praṇawa i Sadāśiwa kārya nin haṃsa i Iśwara Brahmā Wiṣṇu wyakti nin praṇawajñāna kamokṣan ii

3. atiśūnya atyantaśūnya niskalaśūnya śūnyāntara sakala-niskala śūnya sakala



- 4. Nihan kalepasan ira san hyan Śiwa i ya ta kawruhakena kahananira i san hyan Śiwa sira munguh ri netra i aku nin kadi mās sinanhilan warna nira i sira ta pinakātmā nin panon ii sira san hyan pramāna sira munguh ri tuntun in irun i kalawan agra nin jihwā i warna nira bhiru i sira ta pinakātmā nin tutur ii san hyan jūāna munguh rin bonkol in papusuh i warna nira putih tanpamala i sira ta pinakadewātmā nin menet i muwah yapwan hana teneran in kapatin i tungalakena san hyan Śiwa kalawan san hyan pramāna i mwan san hyan jūāna i mankana dalan ira san hyan Śiwa ii
- 5. Mwah yan katékan in kapatin i aja tan karasanana luna nira i san hyan Śiwātmā sah sakin śarīra i aja weha dalanana babahan sana i ndya ta naran babahan sana i rin luhur 7 i rin sor 2 i kaniṣṭha dalan ika na ii yan adalan rin Śiwadwāra madhya na ii kunan ikan mārga uttama i dalan ira san hyan Śiwātmā i rin tuntun in śabda i sĕla nin hidĕp na rin kakĕtĕg i yan tĕka rin kalĕpasan i aja nanĕn śarīra dewek i mwan anak rabi mwah kasukhan i ikan tiga atĕmah siji i ya ta tūtakĕna mārga tuntun nin śabda i sĕla nin hidĕp ii iti kalĕpasan san bhujangaśiwa i haywa wera rahasya dahat i tan siddha phalanya ii
- 6. Nihan san hyan paramopadeśa i kāla nin tan hana bhuwana i tan hanāwan-awan uwun-uwun i tan ana śūnyanirwāṇa i tan ana n jñāna i tan ana n wiśeṣa i tan ana ika kabeh i kan wanten samāna paneran i awak paramasukha i tan sukha denin śūnya i

tan awak śūnya | tan sukha denin nirwāna tan awak nirwāṇa | tan sukha denin jñāna | tan awak jñāna | tan sukha denin wiśeṣa | tan awak wiśeṣa | kewala paramasukha tāwak nira | tan pāntara | tan madhya | tan parūpa | tan pawarṇa | tan pāsana | lĕnit tan kēna winuwus | tan sukha denin śabda | tan pāwak śabda | tan sukha denin hiḍĕp | tan awak hiḍĕp | kewala sukha acintya śarīra | saken sukha acintya mijil san hyan jñāna-wiśeṣa | tan kĕnen sarwa-hīna | apan māwak jñāna tan kawiśeṣa | tan kĕnen nirwāṇa | tan kĕnen sarasa nin bhuwana | apan māwak bhuwana | tan kĕnen sarwasūkṣma | apan māwak sūkṣma | mankana san hyan jāānawiśeṣa | inaranan san hyan jagat-kāraṇa |

- 7. Manke san hyan jagat-kāraņa | anyun tumona ri awak irāganal | amuktya ri śarīra nira | sakala-niṣkala | hetunya n akārya paraspara | paras na sakala | para na niṣkala | ndya ta lwirnyan | makārya sira śūnya pinakasthāna nin kēlir nira | tan kawruhana denin pakārya nira | ri huwus i san hyan jagat-kāraṇa | makasthāna rin śūnya mijil tan kārya nira | ndya ta lwirnya | mijil karihin ikan nirwāṇa | saken nirwāṇa mijil Oṃkāraśuddha | saken Oṃkāraśuddha amuter swara mijil binduprāṇa śuddhasphaṭikawarṇa | i jeronya mesi nādaprāṇa jūānaśuddha | rūpa kadi pupul in āditya candra lintan | dīptanya | mankana binduprāṇa nādaprāṇa mijil sakin Oṃkāraśuddha ||
- 8. Mwah san byan Omkārasudoha praņawajūāna namijilakēn mantra Weda japa pinakasarīra nin para i para na manusya ikan kinārya binduprāņa i ndya ta lwirnya ikan mijil karihin binduprāņa pinakakaras i nādaprāņa pinakatanah mijil akṣara i ndya ta lwirya i ka kha ga gha na i matemahan getih ii saken ka kha

ga gna na mijil ca cha ja jha ña matemahan dagin makempel kadi dananan in keris maken ca cha ja jha ña mijil ta tha da dha na matemahan gatra nin kulit saken ta tha da dha na matemahan gatra nin hodod saken ta tha da dha na mijil pa pha ba bha ma mijil ya ra la wa matemahan gatra nin sumsum saken ya ra la wa mijil sa sa sa ha matemahan huntek mankana temahan in ekaksara kadi Siwalinga rupanya matemahan matemahan matemahan mankana temahan in ekaksara kadi Siwalinga rupanya matemahan matemahan

Sakin ekāksara mijil tiktāksara i ndya ta iwirnya i a ā matemahan sirah i i matemahan rahi i u u matemahan cankem i r r matemahan mata i ir ir matemahan irun i e si matemahan talina 10 au matemahan kantha mwan gulu 1 mwah panracahan in aksara in sor || ka matemahan cantik | kha matemah muladhara | ga matěmah babokonan i gha matěmah pāyu i na matěmah upastha kontol || ca matěmah pupu mwań jějěnku | cha matěmah wětis mwan wiluta i ja matemah pahogelag mwan bhujapada i jha matemah tělapakan i ña matěmah jariji mwan bulu puhun kuku i mwan wahikan rin madhya 11 ta matemah nabhi 1 tha matemah unsilan 1 da matemah dalem in guhya I dha matemah limpa I na matemah panuritan || ta matemah lemunsir | tha matemah lulur | da matemah adon-adon | dha matemah jajarinan | na matemah hati 11 pa matemah susu i pha matemah walekan ba matemah tutud i bha matemah bahu hasta nakha i ma matemah paparu ji ya matemah kantha i ra matemah talu i la matemah hilat i wa matemah cantik ii śa matemah lambe luhur mwan pipi i sa matemah jihwagra i sa matemah lambe sor mwan wehan i ha matemah hati nadi mwan suratādhikaphala? těken bulu rambut | mankana lwir in matěmahan para i pakārya nira san hyan Omkāra śuddha pranawajñāna ii

- 10. Ri huwus in matemah para | san hyan jagatkarana | mwah sira makaryatma mijil saken sarira nira | manasthanaken in para | ndya ta lwir nira | Brahma manasthana rin muladhara | pita warna nira | rumakṣa getih || Wiṣṇu manasthana rin nabhi | kṛṣṇa warṇa nira | rumakṣa dagin || Rudra manasthana rin hati | rakta warṇa nira | rumakṣa kulit || Iśwara manasthana rin kaṇṭha | śweta warṇa nira | rumakṣa hodod || Sadaśiwa manasthana rin jihwagra | śuddhasphatika warṇa | rumakṣa balun bulurambut | mankana lwir nin atma manasthana rin para ||
- 11. Mwah saken ātmā mijil pañcadaśendriya i saken daśendriya mijil pañcahoma lawan pañcakatīrtha i ikan mūladhāra matemah bindu śuddhasphaṭika warṇa i sumenka ta n bindu i maren bhuwanaśarīra i amārga maren nābhi i matemahan Śiwa ikan bindu i saken Śiwa matemahan manuṣya i mankana lwir nin mawalya mānuṣa i iti bhuwana śarīra i śāstra nira lin san mahā ii
- 12. Nihan kamalacakra na i wit nin pusuh-pusuh na Nilakantha i Nilakantha na tutud i gawikā na nila warna nira jēro nin tutud ii lambikā na kulut in tudtud ii daśamīśara na wit nin kantha ii dhryāgaulastā na wumak in hilat ii sahāsradala na utēk ii san hyan nāda prakāśa na keśa ii san hyan niṣkala na bindu tuntun in rambut ii tantramahāpada na sthāna nin rahasya i denin jūāna i sankanin karēp ira i bheda nin hidēp i lawan panungalan in rahasya rinahasyā ii rājā wiśeṣa rin hati i pamēnēr san hyan suparnī kan atungu kaḍatwan Bhaṭārī Saraswatī i aran in kaḍaton otwat sajalankurupu tēnah in hati i hisin in kadaton won jāti ii
- 13. Nihan mantrawiśesa na pañcāksara I lwirnya i namah Śiwāya I ka I namah stuti ninhulun marin Śiwāya II śi na Śiwatattwa I wa na Sadāśiwatattwa I ya na Paramaśiwatattwa I hetunyan ikan pañcāksara linewih denin san brāhmana bhujanga I śaiwa sogata I

san mandasaken tattwa mwan brata śāstra i mwan tryakṣara na am um mam ii ka i am na Śiwayoga i Śiwamantra i Śiwatattwa ii um na Sadāśiwayoga i Sadāśiwapūjā i Sadāśiwatattwa ii mam na Parama-Śiwayoga i Paramaśiwajapa i Paramaśiwatattwa ii ca tryakṣara waneh am aḥ hrīḥ ii am na Śiwa i aḥ na Sadāśiwa i hrīḥ na Paramaśiwa ii makweh yan wuwusan i ikan śāstra wansit i nahan mantrākēna ii

- 14. Ca mantra pañcākṣara i tryakṣara yan mantrākēna rin bhasma i mwah rin toya karonya dadi pawitra i mwah panulak sarwa-roga i sarwa-mala i sarwa-upadrawa i sarwa-duṣṭa i sarwāstra ii yeka kam pinratiṣṭhā rin sarwa-linga i tan anānlēwih i muwah hanen sira i ca tan bījākṣara i tegēs in śāstra mūlākṣara na i ha i kalinanya ikan ginawe śāstra ha cetana mwah acetana i yeka tegēs in ekatwa i tegēs in patemu nin tutur lupa i tegēs in Omkāra awor lawan wit ii ka Paramaśiwa ikan śāstra ha pinaropo sira ii
- 15. Muwah san hyan jīwa duk hanen śarīra sukha i iku helinaken i lamun sira sah saken śarīra i śarīra den pun sukha i de pun pada sukha nin pun i teka nira lawan luna nira i nanin sampun wiweka de nira nulati i ¿dera haiñce haiñcekī? i tegese norānen awak ira i iku kauñcainanā? pawekas hinsun ri sira i Śiwa i Sadāśiwa i Paramaśiwa ii Śiwatmā matemahan mata kiwa ii Sadāśiwātmā matemahan mata tenen ii Paramaśiwātmā pandēlen kabeh ii
- amārga rin soca dadi kṣatriya || yan amārga rin irus dadi tumëngun || yan amārga rin soca dadi kṣatriya || yan amārga rin irus dadi tumëngun || yan amārga rin karņa dadi sira dēman || yan amārga rin tutuk dadi pacahtanda || yan amārga rin prāṇawāyu [...] | [yan] amārga rin Siwadwāra dadi ratu añakrawṛtti | juga sāri nin tiga ri hanakan in netra uṅgwanya || ya hurip in won sajagat | ya san manon || ya sāri ni tiga na | sira anolah sajagat ri yawa mwan rin jēro | ya san manon sira na | surup in rāditya ulan | ya san manon hurip in damar

mwan pati nin damar | gińsire rin untěk muwah rin sumsum || ya ika těgěs i bubukṣah? mwan gagakakin? rin rāditya gěnahe || yan rin śarīra san bubukṣah? rin mata kiwa | san gagakakin? rin mata těněn | lěr Śiwa kan inintarakěn prāṇa | ikan inaran Śiwātmā | Sadāśiwa anintarakěn wāyu | ikan inaranan śuddhātmā | Paramaśiwa anintarakěn hurip | ikan inaranan jīwātmā || Śiwah mulih rin Sadāśiwa | Paramaśiwa mulih marin Sadāśiwa || sira ta inaranan tan parūpawarna | ikan anilanakěn ri sira || mwah yan katěkan in patinta | aja lali samankana ||

- 17. Muwah yoganidra na kramanyanelen nasikagra i pinakasadhananta suksmajaana i yapwan mahenak dhyana nira i ikan rip mata hilan i nuniweh ikan manah wiparita hilan i wekasnyawak manarawan i kapanguh ta n jaana-wisesa i wenan manona swasariranta saken kahanan ira i apan pinakapada kamoksan ii
- 18. Muwah yan kita wénan tumingalana rin Mahāpraṇawa i tan ana bheda nin śarīra lawan bhuwanatraya i kalinanya ika san hyan Mahāpraṇawa bhuwanātmaka yapwan hana pamesat ira saken bhuwana i sira ta paramārdhā nareśwarī i sira ta ungwan san hyan ātmāmanguh kapadamokṣan i ya san hyan niṣkala bindu naranira ii mantroccāraṇa i wirahita sira i yakāra bīja nira kayogiśwaran i sira hinan in amanguh kanirāśrayan i enak pwa denta manawruhi sira i tan ana sarwapāpa i sira i tan pakan ira i tan aharep tan alēmēh i tan bhedāken ikan nā hala mwan hayu i ri wruh ira pāntara nin tutur lupa i wenan tan panipi kita i san wruh in yoganidrā i apan māwak tutur prakāśa ii
- 19. Nihan sandhyatsayā? don ikan cetana mwan acetana lwirnya i ikan subhāsubhāwak in acetana i nuniweh ikan sarwendriya i lupanen sawisayanya muwah kārya nin tutur i ikan sūnya niśreyasa i awak in cetana prakāśa i sma i nimnatayā i kapanguh

kanirājāānān denin jāāna wišesa i apan ikan kanirājāānān kapanguhan in kapadamoksan i sira ta mantuk in Siwapada naranira i sma i iti praņawaṭīkā antopadeśa ii

(54, 55)

jaḥkāre pṛthivī jñeyā taḥkāra āpaḥ saṃsthitāḥ l kiḥkāre ca mahāteja uṃkāre vāyuṃ saṃnyaset u phaṭkārākāśasaṃyukto mahāpātakanāśāya u pañcāṇḍaṃ japed yo vidvān Śivalokam avāpnuyāt u

Ndya ta ya i jaḥ taḥ kiḥ uṃ phaṭ ii ti san hyan pañcakāṇḍa i japākĕna Śiwadhyāna i mahāpātakawināśa denya ii aṃ aḥ japākĕna pin 16 ii Śiwadhyāna i nirmala phalanya ii yan Paramaśiwadhyāna i mokṣa phalanya ii yan mahyun in rin pusangara Rudradhyāna ii yan mahyun kaswastyan in rāt i Mahādewadhyāna ii yan mahyun sakāryanta siddha i Śankaradhyāna ii yan mahyun kasihana denin janma i hyan kunan i Īśwaradhyāna i aṃ ātmabījākṣara ii aḥ śūnyatābīja i mahāsaṃyoga sira ii haywa cawun ii iti san hyan mahājana i paramarahasya sir ii

Muwah kadgarāwaṇa na | Om ha ka sa ma la wa ra yam um ||
Ardhanārīswara kahidēpanya | bhyāsanya pradakṣiṇākrama | andēlakēna rin padmahṛdaya | muwah rin widik-widika | tan kataman in
sarwa-sañjata phalanya | mwan luput in sarwa-wighna || nihan
bhyāsākēn anuṣṭhāna san hyan Mṛṭyuñjaya | Om rin Śiwadwāra | am
rin waktra | kam rin kaṇṭha | aḥ rin antarhṛdi | aṃ rin nābhi | tēken
pada kalih | sambun in san hyan dasākṣaramantra | Om aum ha ka sa
ma la wa ra ya m um | namo namaḥ swāhā | sīkadhī padāntanyāsa ||
smah | mantra muwah Om mam saḥ wauṣaṭ | Mṛṭyuñjayāya namaḥ
swāhā waṣaṭ ||

(56)

Mrtyuñjayasya devasya yo nāmāny abhikīrtayet ı dīrghāyuşam avāpņoti sangrāmavijayī bhavet ॥ Haywa cawuh | adomrana denira telas ||

Nihan panlukatan Ganapati i wenan ange mider i sa i ampel gadin rajah gana i tanan kiwa nagem cakra i tanan tenen nagem gada i duluranya banten i ajuman putih kunin i suci asoroh mahiwak pithik putih jambul i toyane mawadah sanku temaga i sekar sudhamala saha prasasantun i arthanya 1100 i samsam don katima i rajahan ika lebokakena rin sanku i ri huwus pinuja tiwakakena rin genahin kamranan ii ma ii

(57-59)

Om || Gaṇapatim Śiwāputram bhuktam tu vaidhatarpaṇam || bhaktam tu jagati loke śuddhapūrṇaśarīriṇam || sarvaviṣavināśanam ¿kāladrnga drngīpatyam? | parāṇi rogāṇi mūrcchantam triviṣṭapopajīvanam || Gangomayoḥ siddhārthadam devagaṇagurum putram || śaktivīryālokaśriyai jayanti lābhānugraham || Om siddhir astu | [Gaṇapata]ye namaḥ svāhā |

Télas i makweh panraksanya i wénan ange yan in gérin grubug i yadin gérin tatumpur muwah kamranan i rin hémpélan i ywadin karusakan denin sato i wénan iki tiwakakéna ii

(60)

Om ghmum Ganapataye namah
Om Sarasvatyai namah |
Om siddhir astu | tad astu | astu ||
Om dirghāyuṣam sukhaśriyā | darśanāt tava vṛddhiśriyā ||

Haywa weh won waneh amaca ı yan tan jāti śuśrūṣā ı nirmala malilan manahnya ı yan amaca ndan aśuci rumuhun ı manda tĕrus śuci dalĕn ri hen !!